प्रकाशक : मार्तरह उपाध्याय, मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ला ।

> पांचवीं वार : १६५० मूल्य दो रुपए

> > मुद्रक, तीर्थराम कपूर, कैपीटल प्रेच, ंदिल्ली।

# विषय-सूची

|                                  | पृष्ठ          | -                               | 38   |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|------|
| ास्तावना ( महादेव देसाई ) प्रारं | भर्से          | २३. तरगोपाय ?                   | હ વૃ |
| व्यम सत्याप्रही विनोबा (गांधीर्ज | <b>''</b> (1   | २४. व्यवहारमें जीवन-वेतन        | 9₹   |
| १. बूढ़ा तर्क                    | 9              | २५. श्रमजीविका                  | ८२   |
| २. त्यांग श्रीर दान              | ą              | २६. ब्रह्मचर्यकी कल्पना         | 88   |
| ३. कृष्ण-भक्तिका रोग             | Ę              | २७, स्वतंत्रताकी प्रतिज्ञाका    |      |
| ४. कविके गुरा                    | 90             | શ્રર્થ                          | हम   |
| <b>४. साचर या सार्थक</b>         | 38             | २८. खादी श्रौर गादीकी लड़ाई     | 335  |
| ६. दो शर्तें                     | 90             | २६. निर्दोष दान श्रीर श्रेष्ठ   |      |
| ७, फायदा क्या है                 | २०             | कलाका प्रतीक-खादी               | 398  |
| <b>म. गीता</b> -जयंती            | २३             | ३०, श्रसदेवकी उपासना            | 328  |
| <b>१. पुराना रोग</b>             | २४             | ३१. राष्ट्रीय अर्थशास्त्र       | १३५  |
| १०, श्रदण श्रीर कीर्तन           | २७             | ३२. 'वृत्तशाखा'-न्याय           | 380  |
| ११. रोजकी प्रार्थना              | ३२             | ३३. राजनीति या स्वराज्य-        |      |
| १२. तुलसी-कृत रामायण             | इ४             | नीति                            | 388  |
| १३. कौटुंदिक पाठशाला             | ঽদ             | ३४. सेवा व्यक्तिकी; भक्ति       |      |
| १४. जीवन श्रीर शिच्या            | 88             | समाजकी                          | १५२  |
| १४. केवल शिक्ष                   | 82             | ३५. ग्राम-सेवा श्रौर ग्राम-धर्म | १४४  |
| १६. भिचा                         | <del>१</del> २ | ३६. साहित्य—उत्तटी दिशासें      | १५६  |
| १७. गांबोंका काम                 | ६              | ३७. लोकसान्यके चरखोंसें         | १६२  |
| १८. ग्रस्पृश्यता-निवारणका यज्ञ   | 48             | ३८. निर्भयताके प्रकार           | १७५  |
| १६. त्राजादीकी लड़ाईकी           |                | ३६. श्रात्मशक्तिका श्रनुभव      | १७६  |
| विधायक तैयारी                    | ६१             | ४०. सेवाका श्राचार-धर्म         | १म३  |
| २०. सर्व-धर्म-समभाव              | ६४             | ४१. चरखेका सहचारी भाव           | ११६  |
| २१. स्वाध्यायकी श्रावश्यकता      | ६५             | ४२. सारे धर्म भगवान्के चरण      |      |
| २२. दरिद्रोंसे तन्मयता           | ६म             | हें                             | 388  |

#### प्रस्तावना

प्रसिद्धिकी जिनको कभी परवाह नहीं थी उनको पूज्य गांधीजीके सत्याप्रहने असाधारण प्रसिद्धि दे दी। यह प्रसिद्धि मिल गई तो उससे भी जलकमलवत् निर्लिप्त रहनेकी शिक्त जितनी श्रीविनोबाकी है उतनी श्रीर किसीकी नहीं है। जिन विशेषताश्रोंके लिए पूज्य गांधीजीने उन्हें प्रथम सत्याप्रहीकी हैस्यितसे पसंद किया उन विशेषताश्रोंको सब लोग समम नहीं सके हैं, ऐसी मुक्ते आशंका है। कई बढ़े-वढ़े सरकारी अफसरोंने मुक्ते कहा कि जवाहरलालजी, भूलाभाई तो बढ़े नेता हैं, उनको कड़ी सजा देनी पड़ती है क्योंकि उनका प्रभाव हजारों लोगों पर है। विनोबा तो Small fry यानी श्रस्प जीव—हैं, उनको गांधीजीने बढ़ाया है, उनके श्रसरका सरकारको उर नहीं है। दर हो या न हो, मि० एसरीने भी श्रब श्रीविनोबाका नाम श्रपने निवेदनमें दिया और उनका एक सच्चे दयाधमीके नामसे उच्लेख किया है।

विनोवाका प्रभाव ग्राज नहीं, ववेंकि बाद लोग जानेंगे। उनकी थोड़ी विशेषतात्रोंका निर्देश करना में ग्रावरयक सममता है। वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं; शायद वैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी ग्रीर भी होंगे। वे प्रखर विद्वान हैं; वैसे प्रखर विद्वान श्रीर भी हैं। उन्होंने सादगीको वरण किया है; उनसे भी श्रिष्ठक सादगीसे रहनेवाले गांधीजीके श्रवुयायियोंमें कई हैं। वे रचनात्मक कार्यके महान पुरस्कर्ता ग्रीर दिन-रात उसीमें लगे रहनेवाले व्यक्ति हैं; ऐसे भी कुछ गांधी-मार्गानुगामी हैं। उनकी जैसी तेजस्वी बुद्धि-शक्तिवाले भी कई हैं। परंतु उनमें कुछ श्रीर भी चीजें हैं जो श्र र किसीमें नहीं हैं। एक निश्चय किया, एक तर व हण किया तो उसका उसी च्यले श्रमल करना—उनका प्रथम पंक्तिका गुण है। उनका दूसरा गुण निरंतर विकासशीलताका है। शायद ही हममेंसे कोई ऐसा हो जो कह सके कि में प्रतिच्य विकास

कर रहा हूं। वाप्को छो इकर यदि श्रोर किसीमें यह गुण मेंने देखा है तो विनोबामें। इसिलए ४६ सालकी उन्नमें उन्होंने श्ररवी जैसी कठिन भाषाका श्रम्यास किया, कुरानशरीफका श्रनुष्ठान किया श्रोर उसके हाफ़िज़ बन गये हैं। वाप्के कई वहे श्रनुयायो ऐसे हें जिनका प्रभाव जनतापर यहुत पड़ता है, पर बाप्के शायद ही किसी श्रनुयायोंने सत्य-श्रहिंताके पुजारी श्रोर कार्यरत सच्चे सेवक उतने पेदा किये हों जितने कि विनोबाने पेदा किये हें। "योग: कर्मासु कौशलम् "के श्रवंमें विनोबा सच्चे योगी हैं। उनके विचार, वाणी श्रोर श्राचारमें जैसा एकरान है वसा एकरान वहुत कम लोगोंमें होगा, इसिलए उनका जीवन एक मधुर संगीतमय है। "संचार करो एकल कर्मे शांत तोमार छंद" कविवर देगोरकी यह प्रार्थना शायद विनोवा प्र्यंजन्मसे करके श्रावे हैं। ऐसे श्रनुश्रावीले गांधीजी श्रोर उनके सत्याग्रहकी भी श्रीभा है।

उनके कुछ लेखोंका यह संग्रह वड़ा उपयोगी होगा। उनकी मित्रसाधिता, उनके विचार और वाखीका संयम और उनकी तत्त्वनिष्ठाका इस संग्रहमें पद-पदपर परिचय मिलेगा।

सेवाग्राम

₹4-88-80

महादेव देसाई

### प्रथम सत्यात्रही विनोवा

श्री विनोवा भावे कौन हैं ? देंने उन्हें ही इस सत्याग्रहके खिए क्यों चुना ? ग्रीर किसीको क्यों नहीं ? मेरे हिंदुस्तान खौटनेपर सन् १६१६में उन्होंने कालिज छोड़ा था। वे संस्कृतके परिस्त हैं। उन्होंने श्राश्रममें शुरूसे ही प्रवेश किया था। ग्राश्रमके सबसे पहले सदस्योंमेंसे वे एक हैं। अपने संस्कृतके अध्ययनको आगे बढ़ानेके लिए वे एक वर्षकी छुटी लेकर चले गये। एक वर्षके वाद ठीक उसी घड़ी, जब कि उन्होंने एक वर्ष पहले श्राश्रम छोड़ा था, चुपचाप श्राश्रममें फिर श्रा पहुँचे । । मैं तो मूल भी गया था कि उन्हें उस दिन श्राश्रममें वापस पहुंचना था। वे श्राश्रममें सब प्रकारकी सेवा-प्रवृत्तियों—रसोईसे लगाकर पाखानासफाई तक—में हिस्सा ले चुके हैं । उनकी स्मरणशक्ति ग्रारचर्य-जनक है । वे स्वभावसे हो श्रध्ययनशील हैं। पर अपने समयका ज्याद हिस्सा वे कातनेमें ही लगाते हैं, श्रीर उसमें ऐसे निष्णात हो गये हैं कि बहुत ही कम लोग उनकी तुलनामें रखे जा सकते हैं। उनका विश्वास है कि व्यापक कराईको स्रारे कार्यक्रसका केंद्र वनानेसे ही गांवोंकी गरीची दूर हो सकती है। स्वभावसे ही शिक्क होनेके कारण उन्होंने श्रीमती आशादेवीको दस्तकारीके द्वारा वुनियादी तालीमकी योजनाका विकास करनेमें बहुत योग दिया है। श्री-विनोवाने कताईको बुनियादी दस्तकारी मानकर एक पुस्तक भी लिखी है। वह विलकुल मौलिक चीज है। उन्होंने हंसी उड़ानेवालोंको भी यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि कताई एक ऐसी ; च्छी दस्तकारी है कि जिसका उपयोग वुनियादी तालीममें बखूती किया जा सकता है। तकली कातनेमें तो उन्होंने क्रांति ही ला दी है ; ग्रीर उसके ग्रंदर छिपी हुई तमाम शक्तियोंको खोज निकाला है। हिंदुस्तानमें हाथकताईमें इतनो संपूर्णता किसीने प्राप्त नहीं की जितनी कि उन्होंने की है।

उनके हृदयमें छूआछूतकी गंधतक नहीं है। सांप्रदायिक एकतामें उनका र तना ही विश्वास है 'जितना कि मेग। इस्जाम धर्मकी ख्वियोंको समस्ते-के लिए उन्होंने एक चर्षतक कुरानशरीफका मूल ध्ररवीमें ध्रध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने ध्ररवी भी सीखी। श्रपने पड़ोसी मुसलमान भाइयोंसे ध्रपना सजीव संपर्क वनाये रखनेके लिए उन्होंने इसे ध्रावश्यक सममा।

उनके पास उनके शिप्यों और कार्यकर्ताओं का एक ऐसा दल है जो उनके इशारेपर हर तरहका विल्वान करनेको तैयार है। एक युवकने प्रपना जीवन कोढ़ियोंकी सेवामें लगा दिया है। उसे इस कामके लिए तैयार करनेका श्रेय श्रीविनोबाको ही है। श्रोषिधयोंका कुछ भी ज्ञान न होनेपर भी अपने कार्यमें प्रटल श्रद्धा होनेके कारण उसने कुष्ठरोगकी चिकित्साको प्री तरह समभ लिया है। उसने उनकी सेवाके लिए कई चिकित्सावर खुलवा दिये। उसके परिश्रमसे सैकड़ों कोड़ी श्रच्छे हो गये हैं। हालहींमें उसने कुष्ठ-रोगियोंके इलाजके संबंधमें एक पुस्तिका मराठीमें लिखी है।

विनोवा कड़ें वर्षोंतक वर्षाके महिला-श्राश्रमके संचालक भी रहे हैं। दिरद्रनारायणकी सेवा प्रेम उन्हें वर्षाके एक गांवमें लींच ले गया। श्रय तो व वर्षासे पांच मील दूर पौनार नामक गांवमें जा वसे हैं श्रीर वहांसे उन्होंने श्रपने तैयार किये हुए शिष्योंके द्वारा गांववालोंके साथ संपर्क स्थापित कर लिया है। वे मानते हैं कि हिंदुस्तानके लिए "राजनैतिक स्वतंत्रता" श्रावश्यक है। वे इतिहासके निष्पच विद्वान हैं। उनका विश्वास है कि गांववालोंको रचना-त्सक कार्यक्रमके वगैर लच्ची श्राजादी नहीं पिल सकती। श्रीर रचनात्मक कार्यक्रमक केंद्र है खादी। उनका विश्वास है कि चरला श्राहिसाका यहुत ही उपयुक्त बाह्य चिह्न हैं, उनके जीवनका तो वह एक श्रंग ही बन गया है। उन्होंने पिछली सत्याग्रहकी जदाहयोंमें सिक्रय भाग लिया था। वे राजनीतिके मंचपर कभी लोगोंके सामने श्राये ही नहीं। कई साथियोंकी तरह उनका यह विश्वास है कि सविनय श्राह्मांगंके श्रनुसंधानमें शांत रचनात्मक काम कहीं ज्यादा प्रभावकारी होता है, इसकी श्रपेचा कि जहां श्रागे ही राजनैतिक भाषणोंका श्रखंड प्रवाह चल रहा है वहां जाकर

श्रीर भाषण दिये जायं । उनका पूर्ण विश्वास है कि चरखेमें हार्दिक श्रद्धा रखे विना श्रीर रचनात्मक कार्यसें सिकेय भाग लिये बगैर श्रहिंसक प्रतिकार संभव नहीं ।

श्रीविनोबा युद्धमात्रके विरोधी हैं। परंतु वे श्रपनी श्रंतरात्माकी तरह उन दूसरोंकी श्रंतरात्माका भी उतना ही श्रादर करते हैं जो युद्धमात्रके विरोधी तो नहीं हैं, परंतु जिनकी श्रंतरात्मा इस वर्तमान युद्धमें शरीक होनेकी श्रनुमति नहीं देती। श्रगरचे श्रीविनोबा दोनों दखोंके मतिनिधिके तौरपर हैं यह हो सकता है कि सिर्फ हालके इस युद्धमें विरोध करनेवाले दलका खास एक श्रौर मतिनिधि चुननेकी सुभे श्रावस्यकता लगे।

मो० क० गांधी

[ 'हरिजन-सेवक' से ]

# विनोबाके विचार

: १ :

# बूढ़ा तर्क

ज्यादा उम्रवालेको अपने यहां वृद्धा कहते हैं। इस देशमें आजकल ऐसे बूहे बहुत कम मिलते हैं। हम लोगोंकी जिंदगीका औसत २४ वरसका पड़ता है। कहते हैं, विलायत वगैरह देशोंमें इससे दूना है। इससे वहां बूहे बहुत मिलते हैं।

अपने यहां ऐसे वृद्धे चाहे कम हों पर एक और तरहके वृद्धे तो बहुत हैं। वह किस तरहके हैं ? किसी विद्वान्ने कहा है कि नई चीज सीखनेकी आशा जिसने छोड़ दी वह बूढ़ा है। ऐसे वृद्धे अपने यहां जहां देखिये मिल जावंगे। बचपनमें जो पल्ले पड़ गया, पड़ गया। इसके बाद यदि जरा वड़े होकर किसी घंधेमें लग गए और तव कहा गया कि एकाध चीज सीख लो तो वैसा युद्ध होनेका नहीं। इस जड़ताने पढ़-अनपढ़ दोनोंमें मुद्दसोंकी गुलामीके कारण घर-सा कर लिया है। पढ़े हुओंमें यह कुछ अधिक ही है, कम नहीं।

एक बार एक राष्ट्रीय पाठशालाके शिच्तकको मैंने सहज सुमामा, "आप थोड़ी-शी हिन्दी सीख लें। हिंदीको हमने राष्ट्रमाषा माना है। राष्ट्रीय पाठ-शालामें तो हिंदीकी शिच्ताको स्थान होना चाहिए। और हिंदी फिर कोई कठिन भाषा नहीं है, सहज है और इसी कारण वह राष्ट्रमाषा वन सकी है। गर्मीकी किसी छुट्टीमें हिंदी भाषा सहज ही, मजेसे सीखी जा सकेगी। आप

<sup>\*</sup>यह तेख मराठीसे ऋतुवादित है और विनोवाजी महाराष्ट्रीय हैं।

सीख लें तो फिर हम भी वन्नोंको थोड़ो हिंदी सिखा सकेंगे।" इस पर उनकी ग्रोरसे सीधा जवाब मिला, ''श्राप जो कहते हैं वह ठीक है। हिंदी कोई वैसी कठिन भाषाम्नहीं है। पर श्रव हमसे कोई नई चीज सीखते बनेगा, ऐसा नहीं लगता। मुफ्ते जो कुछ श्राता है उससे श्राप जी चाहे जितना काम ले लीजिए। चाहे तो चारके बदले पांच घंटे पढ़ा देंगे पर नया सीखनेके लिए न कहिए। सीखते-सीखते ऊब गया!" बेचारा जिंदगीसे भी ऊबा हुश्रा दिखा। इसका नाम है 'बूढ़ा'।

यह तो हुई सादी हिंदी सीखनेकी बात । त्रागर कोई जरा बढ़कर कहे कि "हिंदू-मुस्लिम-एकता दृढ़ करनी हो ता दोनोंको ही पास त्राकर एक-दूसरेको त्राच्छी तरह जान लेना चाहिए । इससे बहुत-सी गलतफहमी त्रापने-त्राप दूर हो जायगो। इसके लिए देवनागरो-लिपिके साथ-ही-साथ राष्ट्रीय पाठशालाख्रों-में उदू लिपि सिखाई जाय। "और चूंकि यह करना है इसलिए शिक्तक पहले वह लिपि सीख लें" फिर तो वह पागलोंमें हो शुमार किया जायगा। "ग्रजी साहब, मुसलमानोंकी सारो वार्ते उल्टो हाती हैं। हम चोटी रखते हैं, वह कटवाते हैं। हम दाढ़ी साफ करवाते हैं, वह दाढ़ी रखते हैं। कहते हैं, यही बात उनकी लिपिको है। हम वाई ब्रोरसे दाहिनी तरफ लिखते हैं, तो वह दाहिनी तरफ से वाई ब्रोर! ऐसी लिपि हमसे कैसे सीखी जा सकेगी?" यह उनका जवाब है। यह कल्पनासे नहीं लिखता, उपरका जवाब एक सज्जनसे सचमुच मिला है। मुसलमानोंके वारेमें उनका कथन मजाकमें वैसा हो गया, ग्रान्थया वह उनके मनके भाव नहीं थे। मनकी बात इतनी ही थी कि "नया नहीं सीखना।"

श्रीर श्रगर स्त कातनेको कह दिया ? फिर तो पूछिए ही नहीं। "पहले तो वक्त ही वहुत कम मिलता है। श्रीर वक्त श्रगर ज्यों स्यों करके निकाला भी, तो श्राजतक ऐसा काम कभी किया नहीं, तो श्रव कैसे होगा ?" यहांसे शुरूश्रात होगी। "जो श्राजतक नहीं हुश्रा, वह श्रागे भी नहीं होनेका।" यह चूढ़ा तर्क है। मालूम नहीं, इन चूढ़ोंको यह क्यों नहीं समक्त पड़ता कि जो श्राजतक नहीं हुई, ऐसी वहुत-सी वार्ते श्रागे होनेवाली हैं। श्राजतक मेरे लड़केका व्याह नहीं हुआ, वह अभी होनेको है, यह मेरी समक्तमें आता है। लेकिन अवतक मेरे हाथसे स्त नहीं कता वह आगे कतनेको है, यह मेरी समक्तमें क्यों नहीं आता ? इसका जवाब साफ है। आजतक मैंने स्वराच्य नहीं पाया है वह आगे पाना है, यह हमारे ध्यानमें न होनेकी वजहसे। और इसीके साथ आजतक मैं मेरा नहीं हूं तो भी आगे मरना है, विलक आजतक मैं मरा नहीं इसीलिए आगे मरना है, इस बातका भी भान नहीं रहा इसिलए।

मेरे मन, आजतक मैं मरा नहीं इससे आगे नहीं मरना है, ऐसे बूड़े तर्कका आसरा मत लो, नहीं तो फजीहत होगी !

#### ः २ ः त्याग और दान

एक श्रादमीने भलेपनसे पैसा कमाया है। उससे वह श्रपनी गृहस्थी सुख-चैनसे चलाता है। वाल-वच्चोंका उसे मोह है, देहकी ममता है। स्वभावतः ही पैसेपर उसका जोर है। दिवाली नजदीक श्राते ही वह श्रपना तलपट सावधानीसे बनाता है। यह देखकर कि सब मिलाकर खर्च जमाके श्रंदर है श्रीर उससे 'पूंजी' कुछ बढ़ी ही है, उसे खुशी होती है। वह ठाठसे श्रीर उतने ही भिवतभावसे वह लद्मीजीकी पूजा करता है। उसे द्रव्यका लोभ है, फिर भी नामका कहिए या परोपकारका कहिए, उसे खासा ख्याल है। उसे ऐसा विश्वास है कि दान धर्मके लिए—इसीमें देशको भी ले लीजिए—खर्च किया हुश्रा धन व्याज समेत वापस मिल जाता है। इसलिए इस काममें वह खुले हायों खर्च करता है। श्रपने श्रास-पासके गरीवोंको उसका इस तरह वड़ा सहारा लगता है जिस तरह छोटे वच्चोंको श्रपनी मांका।

दूसरे एक त्रादमीने इसी तरह सचाईसे पैसा कमाया था । लेकिन इसमें उसे संतोष न होता था । उसने एक बार बागके लिए कुत्रां खुदवाया । कुत्रां बहुत गहरा था । उसमेंसे थोड़ी मिटी, कुछ छुरीं ग्रीर बहुत पत्थर निकले ।

कुत्रां जितना गहरा गया, इन चीजोंका देर भी उतना ही ऊंचा लग गया । मन-ही-मन वह सोचने लगा, ''मेरी तिजोरीमें पैसेका ऐसा ही टीला लगा हुन्ना है. उसी अनुपातसे किसी और जगह कोई गड़ढा तो नहीं पड़ गया होगा ?" विचारका धक्का विजली जैसा होता है, इतने विचारसे ही वह हड़वड़ाकर सचेत हो गया। वह कुत्रां तो उमका गुरु बन गयां। कुएंसे उसे जो कसौटी मिली उसपर उसने श्रापनी सचाईको घिसकर देखा, वह खरी नहीं सतरती, ऐसा ही उसे दिखाई दिया । इस विचारने उसपर श्रपना प्रभुत्व जमा लिया कि 'व्यापारिक सचाई' की रत्ना मैंने भले ही की हो, फिर भी इस वालूकी विनियादपर मेरा मकान कदतक टिक सकेगा १ ख्रांतमें प्रत्थर, मिट्टी और मानिक-मोतियोंमें उसे कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। यह सोचकर कि फिजूल-का कड़ा-कचरा भरकर रखनेसे क्या लाम. वह एक दिन सबेरे उठा श्रीर श्रपनी सारी संपत्ति गधेपर लादकर गंगा किनारे ले गया । "मां, मेरा पाप धो डाल !" इतना कहकर उरुने वह कमाई गंगा माताके स्रांचलमें उंडेल दी श्रीर वेचारा स्नान करके मुक्त हुआ । उससे कोई-कोई पूछते हैं "दान ही क्यों न कर दिया १'' वह जवाव देता है ''दान करते समय 'पात्र' तो देखना पड़ता है । ग्रापात्रको दान देनेसे घर्मके वदले ग्राधर्म होनेका डर जो रहता है । मुक्ते श्रनायास गंगाका 'पात्र' मिल गया, उसमें मैंने दान कर दिया। इससे भी संच्लेपमें वह इतना ही कहता है, "कूड़े-कचरेका भी कहीं दान किया जाता है ?" उसका ग्रांतिम उत्तर है 'मौन' । इस तरह उसके संपत्ति-त्यागसे उसके सव 'सगों' ने उसका परित्याग कर दिया।

पहली मिसाल दानकी है; दूसरी त्यागकी । ग्राजके जमानेमें पहली मिसाल जिस तरह दिलपर जमती है उस तरह दूसरी नहीं । लेकिन यह हमारी कमजोरी है । इसीलिए शास्त्रकारोंने भी दानकी महिमा कलियुगके लिए कही है । 'कलियुग' मानी क्या ? कलियुग मानी दिलकी कमजोरी । दुर्वल हृदय द्रव्यके लोभको पूरी तरह नहीं छोड़ सकता । इसलिए उसके मनकी उड़ान ग्राधिक से-ग्राधिक दानतक ही हो सकती है । त्यागतक तो उसकी पहुंच ही नहीं हो सकती । लोभी मनको तो त्याग का नाम सुनते ही जाने कैसा लगता है ।

इसलिए उसके सामने शास्त्रकारोंने दानके ही गुण गाये हैं।

त्याग तो बिलकुल जड़पर ही त्राधात करनेवाला है। दान ऊपर-ही-ऊपरसे कोंपलें खोंटने जैसा है। त्याग पीनेकी दवा है; दान सिरपर लगानेकी सोंठ हैं। त्यागमें अन्यायके प्रति चिढ़ है; दानमें नामका लिहाज है। त्यागसे पारका मूलधन चुकता है; ब्रौर दानसे पापका व्याज। त्यागका स्वभाव दयालु है; दानका ममतामय। धर्म दोनों ही पूर्ण हैं। त्यागका निवास धर्मके शिखर पर है; दानका उसकी तलहटीमें।

्पुराने जमानेमें त्रादमी त्रौर घोड़ा त्रालग-त्रालग रहते थे। कोई किसीके श्रघीन न था । एक वार श्रादमीको एक जल्दीका काम श्रा पड़ा । उसने थोड़ी देरके लिए घोड़ेसे उसकी पीठ किरायेपर मांगी । घोड़ेने भी पड़ोसीके धर्मको सोचकर श्रादमीका कहना स्वीकार कर लिया । श्रादमीने कहा ''लेकिन तेरी पीठपर मैं यों नहीं बैठ सकता; तू लगाम लगाने देगा तभी मैं बैठ सकु गा।" लगाम लगाकर मनुष्य उसपर सवार हो गया, श्रौर घोड़ेने भी थोडे समयमें काम बजा दिया । श्रव करास्के मुताविक घोड़ेकी पीठ खालो करनी चाहिए थी, पर त्रादमीसे लोभ न छुटता था। वह कहता है, 'दिख माई, तेरी यह पीठ मुम्मसे छोड़ी नहीं जाती इसलिए इतनी वात तू माफ कर ! हां, तने मेरी खिदमत की है (श्रीर श्रागे भी करेगा) इसे मैं कभी न भूलूंगा । इसके वदलेमें मैं तेरी खिदमत करू गा, तेरे लिए घुड़साल वनाऊंगा, तुम्ते दाना-चास द्ंगा, पानी पिलाऊंगा, खरहरा करूंगा, जो कहेगा वह करूंगा, पर छोड़नेकी वात मुफ्ते न कहना।" घोड़ा वेचारा कर ही क्या सकता था १ जोरसे हिनहिनाकर उसने अपनी फरियाद भगवान्के दरवारमें पेश की । घोड़ा रयाग चाहता था: श्रादमी दानकी शार्ते कर रहा था। भले श्रादमी, कम-से-कम ग्रपना यह करार तो पृरा होने दे !

#### ः ३ : कृष्ण-भक्तिका रोग

'दुनिया पैदा करें' ब्रह्माजीकी यह इच्छा हुई। इसके ब्रानुसार कारवार <u>शुरू होनेवाला ही था कि कीन जाने कैसे उनके मनमें श्राया कि 'श्रपने काम-</u> में भला-ज़रा वतानेवाला कोई रहे तो वड़ा मजा रहेगा।' इसलिए श्रारंभमें उन्होंने एक तेज-तर्शर टीकावार गढ़ा । श्रीर उसे यह श्रक्तियार दिया कि त्रागेसे में नो कुछ गढ़ गा उसकी जांचका काम तुम्हारे निम्मे रहा। इतनी तैयारीके वाद ब्रह्माजीने ब्रपना कारखाना चालू किया । ब्रह्माजी एक-एक चीज वनाते जाते श्रौर टीकाकार उसकी चूक दिखाकर श्रपनी उपयोगिता सिद्ध करता जाता । टीकाकारकी जांचके सामने कोई चीज वे-ऐव टहर ही न पाती । "हाथी ऊपर नहीं देख पाता, ऊंट ऊपर ही देखता है। गदहें में चपलता नहीं है. वंदर श्राःथंत चपल है।" यों टीकाकारने श्रपनी टीकाके तीर छोड़ने शुरू किये। ब्रह्माजी की श्रवल गुम हो गई। फिर भी उन्होंने एक श्राखिरी कंशिश कर देखनेकी टानी और अपनी सारी कारीगरी खर्च करके 'मनुध्य' गहा | टीकाकार उसे वारीकीसे निरखने लगा । श्रंतमें एक चुक निकल ही ग्राई। "इसकी छातीमें एक खिडकी होनी चाहिए थी, जितसे इसके विचार सब समभ पाते।" ब्रह्माजी बोले-"तुमे रचा बही मेरी एक चक हुई, अब में तुक्ते शंकरजी के हवाले करता हूं।"

यह एक पुरानी कहानी कहीं पढ़ी थीं। इसके वारेमें शंका करनेकी सिर्फ एक ही जगह है। वह यह कि कहानीके वर्णनके अनुसार टीकाकार शंकरजीके हवाले हुआ नहीं दीन्द्रता। शायद ब्रह्माजीको उन पर दया आ गई हो, या शंकरजीने उनपर अपनी शाक्त न आजमाई हो। जो हो, इतना सन्त है कि आज उनकी जाति बहुत फैली हुई पाई जाती है। गुलाभी- के जमानेमें वर्तास्य बाकी न रह जाने पर बक्तव्यको मौका मिलता है। कामकी शत उक्त हुई कि बातका ही काम रहता है। और शेलना ही है

तो नित्य नये विषय कहांसे खोजे जायं ? इसलिए एक सनातन विपय चुन लिया गया--"निदा-स्तुति जनकी; वार्ता वधू-धनकी ।" पर निदा-स्तुति-में भी तो कुछ बाट-बखरा होना चाहिए। निंदा ग्रर्थात् पर-निंदा ग्रार स्तुति श्चर्यात् श्चात्म-स्तुति । ब्रह्माजीने टीकाकारको मला-बुरा देखनेको तैनात किया था । उसने श्रपना श्रच्छा देखा, ब्रह्माजीका हुरा देखा। मनुष्यके मनकी रचना ही कुछ ऐसी विचित्र है कि दूसरेके दोष उसको कैसे उमरे हुए साफ दिखाई देते हैं, वैसे गुण नहीं दिखाई देते। संस्कृतमें 'विश्व-गुणादर्श-चंपू' नामका एक काव्य है। वेंकटाचारी नामके एक दाचि णात्य पंडितने लिखा है। उसमें यह कल्पना है कि कृशानु श्रोर विभावसु नामके दो गंधर्व विमानमें बैठकर फिर रहे हैं, ब्रौर जो कुछ उनकी नजरोंके सामने त्राता है उसकी चर्चा किया करते हैं। कुशानु दोप-द्रश है; विभावस गुण-ग्राहक है । दोनों ग्रापनी-ग्रापनी दृष्टिसे वर्णन करते हैं। गुणादर्श अर्थात 'गुणोंका दर्पण' इस काव्यका नाम रखकर कविने अपना निर्णायक मत विभावसुके पत्तमें दिया है। फिर भी कुल मिलाकर वर्णनका ढंग कुछ ऐसा है कि श्रंतमें पाठकके मन पर कुशानुके मतकी छाप पड़ती है। गुरा लेनेके इरादेसे लिखी हुई चीजकी तो यह दशा है। फिर दोप देखनेकी वित्त होती तो क्या हाल होता ?

चंद्रकी भांति प्रत्येक वस्तुके शुक्लपक्त श्रीर कृष्णपक्त होते हैं। इसलिए दोष द्वं दनेवाले मनके यथेच्छ विचरनेमें कोई वाधा पड़नेवालो
नहीं है। 'स्र्यं दिनमें दिवाली करता है फिर भी रातको तो श्रंधेरा ही देता है'
इतना ही कह देनेसे उस सारी दिवालीकी होली हो जायगी। उसमें भी
श्रंवगुण ही लेनेका नियम बना लिया जाय तो दो दिनोंमें एक रात न
दिखकर एक दिनके श्रंगल-वगल दो रातें दिखाई देंगी। फिर श्रांगनकी
च्योतिकी श्रोर ध्यान न जाकर धुएंसे श्रांगनका श्रनुमान करनेवाले
न्याय-शास्त्रवा निर्माण होगा। मगवान्ने यह सब मजेकी वातें गीतामें बतलाई हैं। श्रांगनका धुआं, स्र्यंकी रात श्रंथवा चंद्रका कृष्णपक्त
देखनेवाले 'कृष्ण-भक्तों'का उन्होंने एक स्वतंत्र वर्ग रक्खा है। दिनमें

आंखें दंद की तो शंधेरा श्रीर रावको आंखें खोली तो अधेरा—स्थितप्रक्ष की इस दिश्विके अनुसार इन लोगों का कार्यक्रम है। पर भगवान्ते दिखतप्रक्षके लिए मोस्न दतलाया है तो इनके लिए क्याल-मोस्न। पर इतना होने सभी यह संप्रदाय हुन्हें रोगकी तरह बढ़ रहा है। पुतली के काली होने या काले रंगमें आकर्षण अधिक होने की दसहते काला पक्त सैसा इमारी श्रांखर्ने मरता है वैसा उच्चल पस्न नहीं मरता। ऐसी त्थितिमें यह संप्रदायिक रोग किस श्रोपिक्षते अच्छा होगा, यह स्थान रखना सकरी है।

पहलो दश है जित्तमें मिदी हुई इस 'कृष्ण-मिन्ति'को शहरी कृष्ण न दिखाएं, भीतरके कृष्णके दर्शन कराएं। लोगोंकी कालिख देखनेकी श्रादी निगाइको सनके भीतरकी कालिख दिखाएँ। विश्वके गुण्-दोपको जांचकर देखनेवाला मनुष्य बहुषा अपने-आपको निर्दोप सान देउटा है। उत्तका यह भ्रम कूर होनेगर उनके परीक्त्एका डंक अपने आप टूट जाता है। बाइविलक्षे 'नये करार'में इस बारेमें एक सन्दर प्रसंगका उल्लेख है--एक दहनते कोई इस काम शायद हो गया। उसकी जांच करके न्याय देनेके लिए पंच वैठे थे । वहां श्रवण-मक्त मी काफी वादादर्ने हर नये होंने, यह ऋहनेकी भ्रावश्यकता ही नहीं । किंतु विशेषता यह थी कि उन बहनका , सर्भाग्य भगवान् ईनाको वहां खींच लाया था। उंचीने फैसला नुनाया। "इस बहनने बोर अपराध किया है। सब लोग परथरोंसे मारकर उसे शरीरने नुक्त करें। " फ़ैनला वुनते ही लोगोंके हाथ फ़क्कने लगे और भ्रास-गसके देले थर-थर कांपने लगे । नगवान ईसाको उन ढेलों पर दया ब्राई। उन्होंने खड़े होकर सबसे एक ही बात कर्हा— 'निक्का नन विल्क्षक साफ हो वह पहला डेला मारे'। जमात जरा देखें लिए टिटक गई। किर धीरे-धीरे वहांते एक-एक श्रादमी विकक्ते लगा। द्यंतमें वह अभागी वहन और भगवान ईसा यह दो ही रह गए। मनवान्ते उसे थोड़ा उपरेश देकर प्रेमते दिदा किया। यह कहानी हमें तदा व्यानने रखरी चाहिए।

बुरा जो देखन मैं चला बुरा न दीखा कीय। जो घट खोजा ऋापना मुभन्सा बुरा न कीय॥

ं दूसरी दवा है मौन । पहली दवा दूसरेके दोप दिखे ही नहीं, इतिलए हैं। हिए-दोपसे दोप दिखनेगर यह दूसरी दवा अच्चूक काम करती है। इससे मन मीतर-ही-मीतर तड़फड़ायेगा । दो-चार दिन नोंद भी खराय जायगी। पर आख़रमें थककर मन शांत हो जायगा। तानाजीके खेत रहनेपर मावले पीठ दिखा देंगे ऐसे रंग दिखाई पड़ने लगे। तब जिस रस्सीकी मददसे वह गढ़पर चढ़े थे और जिसकी मददसे अब वह उत्तरनेका प्रयत्न करनेवाले थे वह रस्सी ही स्प्रांजीने काट डाली। "वह रस्सी तो मैंने कमीकी काट दी है" स्प्रांजीके इस एक वाक्यने लागोंमें निराशाकी वीरश्री पैदा कर दी और गढ़ सर हो गया। रस्सी काट डालनेका तत्वज्ञान बहुत ही महस्वका है। इसपर अलगसे लिखनेकी जनरत है। इस वक्त तो इतनेसे ही अभिप्राय है कि मौन रस्सी काट देने जसा है। 'या तो दूसरेके दोष देखना मृल जा, नहीं तो बैठकर तड़कड़ाता रह', मन पर यह नीवत आ जाती है। ओर यह हुआ नहीं कि सारा रास्ता सीधा हो जाता है। कारण, जिसको जीना है उसके लिए बहुत समयतक तड़-फड़ाते बैठना सुविधाजनक नहीं होता।

तीसरी दवा है कर्मयोगमें मग्न हो रहना । जैसे आज स्त कातना अकेला ही ऐसा उद्योग है कि छोटे-वड़े सबका काफी हो सकता है, वैसे ही कर्मयोग एक ही ऐसा योग है जिसकी सर्वसाधारणके लिए वे-खटके सिका-रिश की जा सकती है । किंवहुना, स्त कातना ही आजका कर्म-योग है।

स्त कातनेका कर्म-योग स्वीकार किया कि लोक-निंदाको मथते रहने-की फुर्मत ही नहीं रहती। जैसे किसान अन्नके दाने-दानेकी असली कीमत सममता है, वैसे ही स्त कातने वालेको एक-एक ज्ञ्यके महत्त्वका पता चलता है। ''ज्ञ्यमर भो खाली न जाने दे" समर्थकी यह स्वना अथवा ''ज्ञ्यार्थ मी व्यर्थ न खो" नारदका यह नियम क्या कहता है, यह स्त कातते हुए, अज्ञरशः समम्में आता है। कर्मयोगका सामर्घ्य त्राद्भुत है, उसपर जितना जोर दिया जाय कम है। यह मात्रा ऐसे अनेक रोगांपर लागृ है, पर जिस रोगझी उपाय-योजना इस समय की जा रही है उसपर उसका श्रद्भुत गुगा श्रानुभृत है।

तीन दवाएं वर्ताई गईं। तीनों दवाएं रोगियोंकी जीमकी कड़वीं तो लगेंगी, पर परिणाममें वे श्रितिशय मधुर है। श्रास्म-परीक्षणोते मनका, मोनसे वाणीका श्रोर कर्मयोगसे शरीरका दोप कड़े विना श्रास्म-को श्रारंग्य नहीं मिलेगा। इसलिए कड़वी कहकर दवा छोड़ी नहीं जा सकती। इसके सिवा यह दवा शहदके साथ लेनेकी है, जिससे इसका कड़वापन मारा जायगा। सब प्राणियोंमें भगबद्भाव होना मधु है। उसमें बोलकर ये तीन माद्राएं लेनेसे सब भीटा हो जायगा।

#### ः १ः कविके गुण

एक सज्जनका सवाल है कि श्राजकल हममें पहलेकी तरह किंक क्यों नहीं हैं ! इसके उत्तरमें नीचेके कार शब्द लिखता हूं—

श्राजकल किव क्यों नहीं हैं ? किवके लिए श्रावश्यक गुण नहीं हैं, इसिलए। किप होनेके लिए किन गुगोंकी श्रावश्यकता होती है ? श्रव हम इसी पर विचार करें।

कवि माने मनका मालिक । जिसने मन नहीं जीता वह ईश्वरकी सृष्टिका रहस्य नहीं समक्त सकता । सृष्टिका ही नाम काव्य है । जवतक मन नहीं जीता जाता, राग-देप शांत नहीं होते, तवतक मनुष्य इंद्रियोंका गुलाम ही बना रहता है । इंद्रियोंके गुलामको ईश्वरकी सृष्टि कैसे दिखाई दे ? वह देचारा तो तुच्छ विषय-सुखमें ही उलक्का रहेगा । ईश्वरीय सृष्टि विषय-सुखसे परे हैं । इस परेकी सृष्टिके दर्शन हुए विना कवि दनना असंभव है । स्रदासकी आंखें उनकी इच्छाके विकद विषयोंकी आंष्ट

दौड़ा करती थीं । उन आंखोंको फोड़कर जब वह आंबे हुए तब उन्हें काव्यके दर्शन हुए। बालक श्रुवने घोर तपरचर्या द्वारा जब इंद्रियोंको वशमें कर लिया तब भगवान्ने अपने काव्यमय शंखले उसके कपोलको छू दिया और इस स्पर्शके साथ हो उस अज्ञान बालकके मुखसे साचात् वेदवारीका रहस्य व्यक्त करनेवाला अद्भुत काव्य प्रकट हुआ। तुकारामने जब शरीर, इंद्रिय और मनको पूर्ण रूपसे भंग किया तभी तो महाराष्ट्रको अभंग-वाणीका लाभ हुआ। मनोनिग्रहके प्रयत्नमें जब शरीरपर चींटियोंके वभीठे चढ़ गए तब उसमेंसे आदि काव्यका उदय हुआ। आज तो हम इंद्रियोंकी सेवाके हाथ विक गये हैं। इसलिए हममें आज किव नहीं है।

समद्र जैसे सव निंदयोंको अपने उदरमें स्थान देता है उसी प्रकार समस्त ब्रह्मांडको अपने प्रेमसे दक ले इतनी व्यापक ब्रद्धि कविमें होनी नाहिए। पत्थरमें ईश्वरके दर्शन करना काव्यका काम है। इसके लिए व्यापक प्रेमकी त्रावश्यकता है। ज्ञानेश्वर महाराज भैंसेकी त्रावाजमें भी वेद अवरा कर सके, इसीलिए वह कवि हैं। वर्षा शुरू होते ही मेटकोंको टरीता देख वसिष्ठको जान पड़ा कि परमात्माकी कृपाकी वर्षासे कृतकृत्य हुए सत्पुरुष ही इन मेटकोंके रूपमें अपने आनंदोदगार प्रकट कर रहे हैं. श्रीर इस पर उन्होंने भवित-भावसे उन मेढकोंकी स्तुति की। यह स्तुति ऋग्वेदमें 'मंडूक-स्तुति'के नामसे ली गई है। ग्रापनी पेमल वृत्तिका रंग चढाकर कवि सृष्टिकी स्रोर देखता है। इसीसे उसका हृदय सष्टिदर्शनसे नाचता है । माताके हृदयमें ऋपनी संतानके प्रति प्रेम हाता है इसलिए उसे देखकर उसके स्तनोंका दूध रोके नहीं रुकता । वैसे ही सकल चराचर सृष्टिके प्रति कविका मन प्रेमसे भरा होता है, इससे उसके दर्शन हुए कि वह पागल हो जाता है । उसकी वाणीसे काव्यकी धारा वह निकलती है । वह उसे रोक ही नहीं पाता । हममें ऐसा व्यापक प्रेम नहीं ! सृष्टिके प्रति उदार बुद्धि नहीं । पुत्र-कलत्र-गृहादिसे परे हमारा प्रेम नहीं गया है । फिर 'वृत्त वल्ली श्राम्हां वनचरे सोयरीं'—'वृत्त, लता ग्रौर वनचर हमारे

कुटुम्बी हैं'--यह काव्य हमें कहांसे सूफ्ते !

कविको चाहिए कि वह सारी सृष्टिपर ग्राहिमक प्रेमकी चादर डाल दे। वैसे ही उसको सृष्टिके वैभवसे त्रापनी त्रातमा सजाना चाहिए। वृत्त, लता न्त्रीर वनचरोंमें उसे श्रात्मदर्शन होना चाहिए। साथ ही श्रात्मामें बृज्ज, चल्ली, वनचरोंका अनुभव करना श्राना चाहिए । विश्व श्रात्मरूप है. इतना क्षी नहीं विलक श्रात्मा विश्वरूप है यह कविको दिखाई देना चाहिए। पूर्णिमा-के चन्द्रको देखकर उसके हृदय-समुद्रमें ज्वार ब्राना ही चाहिए, किंतु पूर्शिमा के ग्रमावमें उसके हृदयमें भाटा न होना चाहिए। ग्रमावास्याके गाढ ग्रंध-कारमें त्राकाश वादलोंसे भरा होनेपर भी चंद्रदर्शनका स्त्रानंद उसे मिलना चाहिए | जिसका त्रानंद वाहरी जगत्में मर्यादित है वह कवि नहीं है | कवि ग्रात्मनिष्ठ है; कवि स्वयंभु है। पामर दुनिया विषय-सुखसे मूमती है, कवि ग्रात्मानंदमें डोलता है। लोगोंको भोजनका श्रानंद मिलता है, कविको त्यानंदका भोजन मिलता है। कवि संयमका संयम है त्रीर इसलिए न्वतंत्रताकी स्वतंत्रता है। टेनिसनने वहते भरनेमें आत्माका ग्रामस्व देखा, कारण ग्रमरत्वका वहता भरना उसे ग्रपनी ग्रात्मामें दिखाई दिया था। कवि विश्व-सम्राट् होता है, कारण वह हृदय-सम्राट् होता है । कविको जाम्रत च्यवस्थामें महाविष्णुकी योगनिद्राके स्वप्नोंका ज्ञान होता है, च्रौर स्वप्नमें जाप्रत नारायण्की जगत्-रचना देखने को मिलती है। कविके हृदयमें सृष्टि-न्का सारा वैभव संचित रहता है। हमारे हृदयमें भूखका ज्ञान भरा हुन्ना है ग्रौर मुखमें भीखकी भाषा। जहां इतना भान भी ग्रभी स्पष्ट नहीं हुग्रा कि मैं स्वतंत्र हूं अथवा मनुष्य हूं, वहां ग्रात्मनिष्ठ काव्य-प्रतिभाकी ग्राशा नहीं की जा सकती।

कविमें 'लोक-हृदयको यथावत् संप्रकाशित' करनेका सामर्थ्य होना चाहिए यह सभी मानते हैं, पर लोगोंको इस वातका भान नहीं होता कि सत्य-निष्ठा इस सामर्थ्यका मूलाधार है। सत्यपूत वागीसे ख्रमोघ वीर्य (वीरता) उत्पन्न होता है। "जो सत्य होगा वही बोल् गा," इस तरहके निष्ठिक सत्याचरणके फलस्वरूप ऐसा ख्रद्मुत सामर्थ्य प्रकट होता है कि

"जो बोला जायगा वही सत्य होगा।" भवभृतिने ऋषियोंके कान्य-कौशलका वर्णन किया है कि ''ऋषि पहले वोल जाते त्रौर वादमें उसमें ऋर्थ प्रविष्ट होता।" इसका कारण है ऋषियोंकी सत्यनिष्ठा। "समूलो वा एक परिश्राध्यति । योऽनृतसभिवद्ति । तस्मान्नाहोम्यनृतं वक्तुम् ।"—जो त्रसत्य बोलता है वह समूल शुष्क हो जाता है ग्रतः मुभ्ने ग्रसत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रश्नोपनिषद्में ऋषिने ऐसी चिंता प्रदर्शित की है। जाज्वल्य सत्यनिष्ठामेंसे बाव्यका जन्म होता है। वाल्मीकिने पहले रामायस लिखी, बादको रामने त्राचरण किया ! बाल्मीकि सत्यमुर्त्ति थे ब्रात: रामको उनका काव्य सत्य करना ही पड़ा । श्रीर वाल्मीकिके राम थे भी कैसे—"द्वि: शरं नाभिसंधत्ते रामो द्विनीभिभाषते ।"—राम न दोवाराः बाण छोड़ते हैं स्त्रीर न दो बार बोलते हैं। स्त्रादिकविकी काव्य-प्रतिभाको सत्यका त्राधार था। इसीसे उनके ललाटपर त्रामरत्यका लेख लिखा गया। मृष्टिके गूढ़ रहस्य अथवा समाज-हृदयकी स्द्म भावनाएं व्यक्त कर दिखाने का सामर्थ्य चाहते हो तो सत्यपूत वोलना चाहिए। हूबहू वर्णन करनेकी शक्ति एक प्रकारकी सिद्धि है। कवि वाचासिद्ध होता है, कारण क्ह वाचाशद होता है। हमारी वाचा शुद्ध नहीं है। असरयको हम खपा लेते हैं, इतना ही नहीं, सत्य हमें खटकता है। ऐसी हमारी दीन दशा है। इसलिए कविका उदय नहीं होता ।

किवकी दृष्टि शाश्वत कालकी त्रोर रहनी चाहिए । त्रानंत कालकी त्रोर नजर हुए बिना भिवतन्यताका परदा नहीं खुलता । प्रत्यक्ते श्रंघ हुई बुद्धिको सनातन सत्य गोचर नहीं होते । सुकरातको विषका प्याला पिलानेवाले तर्कने सुकरातको मर्त्य देखा । "मनुष्य मर्त्य है त्रौर सुकरात मनुष्य है, इसलिए सुकरात मर्त्य है ।" इससे आगेकी कल्पना उस टुटपुं जिये तर्कको न स्मी, लेकिन विषप्राशनके दिन आत्माकी सत्ताके संबंध में प्रवचन करनेवाले सुकरातको परेका भविष्य स्पष्ट दिखाई देता था । भवितन्यताके उदरमें सत्यकी जयको छिपा हुआ वह देख रहा था । इस वजहसे वह वर्तमान युगके विषयमें वेफिक रहा । ऐसी उदासीन वृत्ति मनमें रमे विना कवि-हृदयका निर्माण नहीं हो सकता। संसारके सब रस करुण्यसकी गुलामीमें लगे रहने-बाले हैं, यह बात समाजके चित्तपर श्रांकित कर देनेका भव-भृतिने श्रानेक प्रकारसे प्रयत्न किया। पर तत्कालीन विषयलोलुप उन्मत्त समाजको वह मान्य न हुश्रा। उसने भवभूतिको ही फेंक दिया। पर किवने श्रपनी भाषा न छोड़ी। कारण, शाश्वत कालपर उसे मरोसा था। शाश्वत कालपर नजर रखनेकी हमारी हिम्मत नहीं होती। चारों तरफसे थिरा हुश्रा हिरन जैसे हताश होकर श्रास-पास देखना छोड़ देता है श्रीर फट बैठ जाता है, वैसे हो हमारी विषय-त्रस्तवुद्धिसे भावी कालकी श्रोर देख सकना नहीं होता। "को जाने कलकी १ श्राज जो मिले वह भोग लो" इस वृत्तिसे काव्यकी श्राशा नहीं हो सकती।

ईशावास्योपनिपद्के निम्मलिखित ब्रह्मपर मंत्रमें ये श्रर्थं सुमाया गया है— कविमेनीषी पर्भिः स्वयंभः ।

याथातथ्यतोऽर्थान् व्यद्धात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः।

ग्रर्थ—किव (१) मनका स्वामी, (२) विश्व-प्रेमसे भरा हुग्रा, (३) ग्रात्मिन्ट, (४) वथार्थभाषी ग्रीर (५) शाश्वत कालपर दृष्टि रखनेवाला होता है।

मननके लिए निम्न-लिखित द्यर्थ सुभाता हूं-

(१) मनका स्वामित्व = ब्रह्मचर्य, (२) विश्वप्रेम = ब्रह्मंसा, (३) ख्रात्म-निष्ठता = द्यस्तेय, (४) यथार्यभापित्व = सत्य, (५) शाश्वत कालपर दृष्टि = द्यपरिग्रह ।

### ः ५ ः साचर या सार्थक

किसी श्रादमी के घरमें यदि वहुतसी शीशियां भरी धरी हों तो वहुत करके वह मनुष्य रोगी होगा, ऐसा हम श्रानुमान करते हैं। पर किसीके घरमें बहुत-सी पोथियां पड़ी देखें तो हम उसे सयाना समर्फेंगे । यह अन्याय नहीं है क्या ? आरोग्यका पहला नियम है कि अनिवार्य हुए विना शीशीका क्यवहार न करो । वैसे हो जहां तक संमव हो पोथीमें आंखें न गड़ाना या किहए आंखोंमें पोथी न गड़ाना, यह सयानेपनकी पहली धारा है । शीशीको हम रोगी शरीरका चिह्न मानते हैं । पोथीको भी—फिर वह सांसारिक पोथी हो चाहे पारमार्थिक पोथी हो—रोगी मनका चिह्न मानना चाहिए।

सिदयां बीत गईं, जिनके सयानेपनकी सुगंध स्त्राज भी दुनियामें फैली हुई है, उन लोगोंका प्यान जीवनको साल्य करनेके वजाय सार्थक करनेकी स्त्रोर ही था। साल्य जीवन निरर्थक हो सकता है, इसके उदाहरण वर्तमान सुशित्वित समाजमें विना द्वं दे मिल जायंगे। इसके विपरीत निरत्त्र जीवन भी सार्थक हो सकता है, इसके अनेक उदाहरण इतिहासने देखे हैं। बहुत बार 'सु'-शित्तित स्त्रोर 'श्र'-शित्तितके जीवनकी तुलना करनेसे 'श्रक्तराणा-मकारोऽस्मि' गीताके इस वचनमें कहे अनुसार 'सु'के वजाय 'श्र' ही पसंद करने लायक जान पड़ता है।

पुस्तकमें श्रन्तर होते हैं । इसिलए पुस्तककी संगितिसे जीवनकों निरर्थक करनेकी श्राशा रखना वर्य है। ''वातोंकी कढ़ी श्रौर वातोंका ही भात खाकर पेट भरा है किसीका ?'' यह सवाल मार्भिक है। किवके कथनानुसार पोथीका कुश्रां खुवाता भी नहीं श्रौर पोथीकी नैया तारती भी नहीं । 'श्रश्व' मानी 'वोड़ा' यह कोशमें लिखा है। यच्चे सोचते हैं 'श्रश्व' शब्दका श्रथं कोशमें लिखा है। पर यह सही नहीं है। 'श्रश्व' शब्दका श्रथं कोशके वाहर तवेलों बंधा खड़ा है। उसका कोशमें समाना संभव नहीं। 'श्रश्व' मानी 'वोड़ा' यह कोशका वाक्य इतना ही वतलाया है कि, 'श्रश्व शब्दका वही श्रर्थ है जो घोड़ा शब्दका है'। वह है क्या सो तवेलों जाकर देखो। कोशमें सिर्फ पर्याय शब्द दिया रहता है। पुस्तकमें श्र्यं नहीं रहता। श्रथं कृष्टिमें रहता है। जब यह वात श्रक्तमें श्रायेगी तभी सच्चे ज्ञानकी चाट लगेगी।

जिसने जपकी कल्पना द्वंद निकाली उसका एक उद्देश था —साज्ञरत्व-को संज्ञिप्त रूप देना । 'साज्ञ्यरत्व विलक्कल भूंकने ही लगा है' यह देखकर 'उसके मुंहपर जपका टुकड़ा फेंक दिया जाय' तो वेचारेका भृंकना बंद हो जायगा और जीवन सार्थक करनेके प्रयत्नको अवकाश मिल जायगा, यह उसका भीतरी भाव है। वाल्भीकिने शतकोटि रामायण लिखी। उसे लूटनेके लिए देव, दानव और मानवके बीच भगड़ा ग्रुरू हुआ। भगड़ा मिटता न देखकर शंकरजी पंच चुने गये। उन्होंने तीनोंको तैंतीस नैतिस करोड़ श्लोक बाट दिये। एक करोड़ बचे। यो उत्तरोत्तर बांटते-बांटते अंतमें एक श्लोक बच रहा। रामायणके श्लोक अनुष्टुप् छुंदके हैं। अनुष्टुप् छुंदके अच्तर होते हैं बत्तीस। शंकरजीने उनमेंसे दस-दस अच्चर तीनोंको बांट दिये। बाकी रहे दो अच्चर। वे कौन-से थे १ 'रा-म'। शंकरजीने वे दोनों अच्चर बंटवारेकी मजदूरीके नामपर खुद ले लिये। शंकरजीने अपना साच्यरब दो अच्चरोंमें खत्म कर दिया, तभी तो देव, दानव और मानव कोई मी उनके ज्ञानकी बरावरी न कर सका। संतोंने भी साहिस्यका सारा सार रामनामों ला रखा है। पर 'अभाग्या नरा पामरा है कले ना'—इस अभागे पामर नरको यह नहीं स्फता।'

संतोंने रामायण्को दो श्रन्त्रोंमें समाप्त किया । ऋषियोंने वेदोंन्को एक ही श्रन्त्रमें समेट रखा है । सान्त्र होनेकी हवस नहीं छूटती तो 'श्रों'कारका जप करो, वस । इतनेसे काम न चले तो नन्हा-सा मांड्रक्य उपनिपद् पढ़ो । फिर भी वासना रह जाय तो दशोपनिषद् देखो । इस मतलवका एक वाक्य मुक्तिकोपनिपद्में श्राया है । उसते ऋषिका इरादा साफ जाहिर होता है । पर ऋषिका यह कहना नहीं है कि एक श्रन्त्रका भी जप करना ही चाहिए। एक वा श्रनेक श्रन्त्र वाखनेमें जीवनकी सार्यकता नहीं है । वेदोंके श्रन्त्र पोथीमें मिलते हैं, श्रर्थ जीवनमें खोजना है । तुकारामका कहना है कि उन्हें संस्कृत सीखे विना ही वेदोंका शर्थ श्रा गया था । इस कथनको श्राजतक किसीने श्रस्वीकार नहीं किया । शंकराचार्यने श्राटवें वर्षमें वेदास्थास पूरा कर लिया, इसते किसी शिष्यने श्राश्चर्यचिकत होकर किसी गुरुसे पूछा, "महा-राज, श्राट वर्षकी उप्रमें श्राचार्यने वेदास्थास कैसे पूरा कर लिया,

गंभीरतासे उत्तर दिया, "श्राचार्यकी बुद्धि वचपनमें उतनी तीव नहीं रही होगी, इसीसे उन्हें श्राठ वर्ष लगे।"

एक ग्रादमी दवा खाते-खाते ऊव गया । क्योंकि 'मर्ज बढता गया ज्यों-ज्यों दवा की।' ख्रंतमें किसीकी सलाहसे उसने खेतमें काम करना शुरू किया। उससे नीरोग होकर थोड़े ही दिनोंमें हुन्ट-पुन्ट हो गया। श्रनुभवसे सिद्ध हुई. यह श्रारोग्य-साधना वह लोगोंको वतलाने लगा । किसीके हाथमें शीशी देखी कि वड़े मनोभावसे सीख देता, "शीशीसे कुछ होने-जानेका नहीं, हाथमें कुदाल लो तो चंगे हो जास्रोगे।" लोग-कहते, ''तुम तो शीशियां पी-पीकर तृप्त हुए बैठे हो श्रौर हमें मना करते हो।" दुनियाका ऐसा ही हाल है। दूसरेके अनुभवसे सयानापन सीखनेकी मनुष्यकी इच्छा नहीं होती । उसे स्वतंत्र श्रनुभव चाहिए. स्वतंत्र ठोकर चाहिए। मैं हितकी वात कहता हूं कि ''पोथियोंसे कुछ फायदा नहीं है। फिज्ल पोथियोंमें न उलको" तो वह कहता है, "हां, तुम तो पोथियां पढ चुके हो श्रीर मुफ्ते ऐसा उपदेश देते हो !" "हां, मैं पोथियां पढ़ चुका, पर तुम न चूको इसलिए कहता हूं।" वह कहता है ''मभे अनुभव चाहिए"—''ठीक है । लो अनुभव । ठोकर खाने का स्वातंत्र्य तुम्हारा जन्मसिद्ध श्रिधिवार है।" इतिहासके श्रनुभवोंसे हम सबक नहीं लेते । इसीसे इतिहासकी पुनरावृत्ति होती है । हम इतिहासकी कद्र करें तो इतिहाससे आगे बढ जायं। इतिहासकी कीमत न लगानेसे उसकी कीमत नाहक बढ़ गई है; पर जब इस ब्रोर ध्यान जाय तब न !

#### ः ६ : दो शर्तें

स्वराज्यका त्रांदोलन त्रवतक प्राय: शहरोंमें ही चलता था । पर अत्र धीरे-धीरे लोगोंके दिमागमें यह त्राने लगा है कि गांवाँमें जाकर काम करना चाहिए। पर गांवोंमें जाना है तो प्रामीण बनकर जाना चाहिए। शिच्चण किसलिए ? 'उत्तम नागरिक बनानेको', ऐसा हम ग्राजतक कहते ग्राये हैं या ग्रंग्रेजो विद्या हमसे वैसा कहलाती रही है। पर 'नागरिक' उर्फ 'शहराती' ग्रादमी बनाना, शिच्चणकी यह नीति स्वराज्यके काम नहीं ग्रानेवाली है। यह बात ध्यानमें रखे बिना चारा नहीं है। हमें समकता चाहिए कि ग्रामीण बनानेकी शिच्चा ही सच्चा शिच्चण है। उसी पायेपर स्वराज्यकी रचना की जा सकेगी।

गांवमें जाना चाहिए यह तो समम्प्रमें छाने लगा है, पर ग्रामीण बनना चाहिए, यह द्याज भी मनमें उतना नहीं जमा है। यह वैसी ही बात हुई कि भोंपड़ीमें तो जाना है पर ऊंटसे उतरना नहीं है। ग्रामी यह समम्प्रमा वाकी है कि ऊंटसे उतरे बिना भोंपड़ीमें प्रवेश नहीं हो सकता। मैं गांवमें जाऊंगा और शहरका सारा ठाट साथ लेकर जाऊंगा। इसका मतलब यही है कि मैं गांवको शहर बनाऊंगा। इसी मतलबसे गांवमें जाना हो तो इससे तो न जाना हो छाच्छा है। चाकरीकी शर्त है 'शिव वनकर शिवको पूजना।' किसानको चाकरी करनी हो तो किसान वनकर ही की जा सकती है।

राष्ट्रीय पाठशालाश्रोंको यह बात ध्यानमें रखनो चाहिए । नाजुक शहराती बनानेकी हवस छोड़कर करारे किसान तैयार करनेका मनसूबा बांधना चाहिए। हमारे शिच्चित लोग श्रगर जरा जकाकश हुए तो श्रंग्रेजों-को वे चुभने लगेंगे, श्रीर वे जरूर उनके रास्तेमें श्रड़चनें पैदा करेंगे। पर हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। श्रंग्रेज कहेंगे, "श्रंग्रेजी सीखो, नहीं तो श्रंधकारमें पड़े रहोंगे। श्रंग्रेजी सीख जानेसे जगका शान तुम्हारी मुद्दीमें श्रा जायगा।" हमें उनसे हतना ही कहना चाहिए कि "जगका ज्ञान कि जगरोंका ज्ञान, हमारे सामने यह 'नकद' सवाल है। सारा जग हमारी मुद्दोंमें गिनतो करता है, इतना समकने

<sup>&</sup>lt;sup>ः</sup>जगणे = जीना

भरका ज्ञान हमें हो चुका है।" श्रंग्रेजीके ग्रहण्से छूटना ही चाहिए। इसके विना राष्ट्रीय विद्यालयोंका तेज फैलनेवाला नहीं है। श्रंग्रेजी-पढ़ा श्रादमी किसानोंसे वोल भी नहीं सकता, किसान बननेकी वात तो दूर रही। उसकी श्रोर किसानकी माषा ही नहीं मिलती। किसानोंके लिए उसके दिलमें नफरत रहती है। गांवमें रहना उसके लिए नामुमिकन है। इसलिए श्रंग्रेजीके मोहको धता वताये विना उपाय नहीं। इसके मानी यह नहीं हैं कि कोई भी श्रंग्रेजी न पड़े। श्रंग्रेजी पढ़नेके लिए हम श्राजाद हैं। पर श्रंग्रेजी पढ़नेके लिए हम श्रंग्रेजी राष्ट्रीय पाठशालाओंको श्रंग्रेजी सीखनेकी मजबूरी दूर कर देनी चाहिए श्रीर मजदूरीपर जोर देना चाहिए। शारीरिक श्रमके विना गांवके काव्यका श्रनुभव नहीं हो सकता।

मराठी पाठशालामें पढ़ते समय हमारे पाठयक्रममें 'सृष्टि-ज्ञान'की एक पोथी नियत थी। 'सृष्टि-ज्ञान'की भी पोथी! इस पोथीके सृष्टि-ज्ञानके वलपर हम जगको अनाड़ी कहेंगे। श्रीर गांवमें जायंगे भी तो उन अनाड़ी किसानों-को 'सिखाने'। हमें गांवोंमें जाना चाहिए पर मुख्यतः सीखनेके लिए, िंस्खानेके लिए नहीं। हमारे घ्यानमें यह बात नहीं आती कि गांववालोंको सिखाने लायक हमारे पास दो-चार चीज़ें हुई भी तो उनसे सीखनेकी दस-वीस चीज़ें हैं। कारण, मदरसेके किताबी ज्ञानसे हमारी निगाह मटक गई है। जब हमें मजदूरीका महत्त्व सिखाया जायगा तभी हमारी हिंधर श्रीर स्वच्छ होगी, श्रीर गांवमें काम करनेका तरीका भी सूक्तने लगेगा।

पर वर्त्तमान पद्धतिके अनुसार तालीम पाये हुए बहुतेरे लोग देश-सेवाके उम्मीदवार वनकर आते हैं। वे क्या करें ? मेरी ससफ्तमें उनका उपयोग हम जरूर कर स्वेंगे। पर इस वीचमें उन्हें दो चीज़ें सीख लेनी होंगी—(१) अप्रेंग्रेजी विद्याकी सिखाई हुई वार्ते मूल जाना, (२) शारीरिक अमकी आदत डालना। ये दो वार्ते आ जानेपर वे काम कर सकेंगे। आज अपने देशको हरएक मजदूरकी मजदूरीकी जरूरत है। जितने लोग आयें कम हैं।

: 9:

# फायदा क्या है ?

कहते हैं, रेखागिएतकी रचना पहले-पहल यूक्लिंडने की । वह ग्रीस (यूनान) का रहनेवाला था। उसके समयमें ग्रीसके सब शिच्चितोंके दिमाग राजनीतिसे भर गये थे—या यों किहए कि उनके दिमागोंमें राजनीतिके पत्थर भरे हुए थे। इस वजहसे रेखागिएतिके कद्भदां दुर्जभ हो गये थे ग्रीर यूक्लिंड तो रेखागिएतपर मुग्ध था। फिर भी जैसे ग्राज चरखेपर मुग्ध एक मानवने वहुतेरे राजनीति-विशारदोंको चक्करमें डाल दिया है, वैसे ही यूक्लिंडने भी वहुतेरे राजनीतिजोंको रेखाएं खींचनेमें लगा दिया था। रोज यूक्लिंडके धरपर रेखागिएतके शिच्चार्थियोंका जमधट लगता ग्रीर वह उन्हें ग्रापना श्राविकार कुशलतापूर्वक समभाता।

बहुतेरे राजनीतिशोंको यूनिलडकी स्रोर स्नाकर्षित होते देख एक राजाके मनमें स्नाया, 'हम भी चल देखें, कुछ फायदा होगा ।' उसने हमते भर यूक्लिडके पास रेखागणित सीखा। स्रंतमें उसने यूक्लिडके पूछा, ''मुक्ते स्राज रेखागणित सीखते सात दिन हो गये, पर यह न समफर्मे स्नाया कि इससे फायदा क्या है ?'' यूक्लिडने गंभीरतापूर्वक स्नपने एक शिष्य से कहा, ''सुनो जी, इन्हें चार स्नाने रोजके हिसाबसे सात दिनके पौने दो रूपये दे दो।" फिर राजाकी स्नोर मुखातिव होकर कहा, ''तुम्हारा इस हफ्तेका काम पूरा हो गया, कलसे तुम कहीं स्नौर काम हूं हो।" क्या वह राजनीति-कुशल राजा भेंपनेके वजाय पौने दो रुपये पल्ले पड़नेसे खुश हुस्ना होगा ? हम लोगोंकी मनोवृत्ति उस ग्रीक राजाकी-सी वन गई है।

हर वातमें फायदा देखनेकी बहुतोंको त्रादत पड़ गई है। सूत कातने-से क्या फायदा है, इससे लेकर स्वराज्य हासिल होनेतकके फायदेके बारेमें खिचयों सवाल होते हैं। ये फायदावादी लोग त्रपनी फायदेवाली ग्रक्लको जरा ग्रीर श्रागे हांक ले जायं तो तत्त्वज्ञानकी टेट चोटीपर पहुंच जायंगे। तस्वज्ञानके शिखरसे ये लोग केवल एक प्रश्नके ही पीछे हैं श्रौर वह प्रश्न है—'कायदेसे भी क्या कायदा है ?' एक लड़का श्रपने वापसे कहता है, " वावूजी, गाय-भैंसका फायदा तो समक्तमें श्राता है कि उनसे हमें रोज दूध पीनेको मिलता है; लेकिन कहिए तो इन वाध-वधेरों श्रौर सांपोंके होनेसे क्या फायदा है ?" वाप जवाव देता है, "समूची सृष्टि मनुष्यके कायदेके लिए ही है, इस वेकारकी गलतफहमीमें हम न रहें, यही इनका फायदा है ।"

कालिदासने एक जगह मनुष्यको 'उत्सव-प्रिय' कहा है। कालिदासका मनुष्य-स्वमावका ज्ञान गहरा था और इसीसे वह कवि कहलानेके अधिकारी हुए। सभीका अनुमव है कि मनुष्यको उत्सव प्रिय है, लेकिन क्यों प्रिय है श्रे पाठशालाके लड़कोंको रविवारको छुट्टी क्यों प्यारी लगती है श्रे हुः दिन दीवारोंके घेरेमें घिरे रहनेके वाद रिववारको जरा स्वच्छंदतासे सांस ले पाते हैं, इस कारण। मनुष्यको उत्सव प्यारा क्यों है, इसका भी उत्तर ऐसा ही है। दुःखोंसे दवा हुआ हृदय उत्सवके कारण हलका हो जाता है। हमारे घर अहारह विस्वे दारिद्रच रहता है इसीसे ही लड़केका व्याह रचनेपर हम जेवनारमें अहारह दूना छत्तीस व्यंजन बनाना नहीं भूलते। साराश यह कि मनुष्य उत्सव-प्रिय है, यह उसके जीवनके दुःखमय होनेका सवृत है। वैसे ही आज जो हमारी बुद्धि सिर्फ फायदावादी वन गई है यह हमारे राष्ट्रके महान् बौद्धिक दिवालियेपनका सवृत है।

हमेशा फायदेकी शरण जानेकी वान पड़ जानेसे हमारे समाजमें साहस-का ही श्रभाव-सा हो रहा है ! इसके कारण ब्राह्मण-कृति, ज्ञात्रवृत्ति श्रौर वैश्यवृत्ति लुप्त-सी हो रही है । ब्राह्मणके मानी हैं साहसकी साज्ञात् प्रतिमा । मृत्युके परले पारकी मौज लेनेके निमित्त जीवनकी श्राहुति देनेवाला ब्राह्मण कहलायेगा । फायदा कहेगा, ''मौतके वादकी वात किसने देखी है ! हाथका घड़ा पटककर वादलका मरोसा क्यों करें ! '' फायदेके कोशमें साहस शब्द मिलना ही संमव नहीं । श्रौर मिल भी गया तो उसका श्रथं लिखा होगा 'मूर्खता'! यदि फायदेके कोशसे जीवन-गीताकी संगति विटाई जाय तो फल- त्यागकी अपेत्ता त्यागका फल क्या है, यह प्रश्न पैदा हो जायगा। ऐसी रियतिमें सच्ची ब्राह्मणहृत्तिके लिए ठौर ही कहां रहेगा? ''त्याग करना, साहस करना, यह सब ठांक है।'' फायदावादी कहता है—''पर क्या त्यागके लिए ही त्याग करनेको कहते हो ?'' ''नहीं, त्यागके लिए त्याग नहीं कहता— फायदेके लिए त्याग सही।'' ''पर वह पायदा कब मिलना चाहिए, इसकी कोई भीयाद बताइएगा या नहीं?'' 'तुम्हारा कोई कायदा है कि फायदा कितने दिनमें मिलना चाहिए ?'' वह कहेगा—''त्यागके दो दिन पहले मिल जाय तो अच्छा है।'' समर्थ गुरु रामदासने 'लोगोंके लालची स्थमाव'का वर्णन करते हुए कार्यारंभमें देव (ईश्वर) का नाम लेना चाहिए', इस कथनका अर्थ फायदेके कोशके अनुसार किया है—''कार्यारंभी देव, अर्थात् कामके घुक्में कुछ तो देव (दो)।'सारांश, फल ही देव है और वह काम करनेके पूर्व मिलना चाहिए, इसका नाम है वाफायदा तत्त्वज्ञान! जहां (वेचारे) देव (ईश्वर) की यह दशा है वहां ब्राह्मणवृत्तिकी वात ही कीन पूछता है ?

परलोकके लिए इस लोकको छोड़नेवाला साहस तो सरासर पागलपन है, इसलिए उसवा तो विचार ही नहीं करना है। इससे उतरकर हुई चानचित्त उर्फ मिलावटी पागलपन। इह-लोकमें वाल-वच्चे, अड़ोसी-पड़ोसी: या देशकी रचाके लिए मरनेकी तैयारीका नाम है चानचृत्ति।पर 'आप मरे तो जग डूवा' यह फायदे का सूत्र लगाकर देखिए तो इस मिलावटी पागलपनका मतलव समममें आ जायगा। राष्ट्रकी रचा क्यों, अथवा स्वराज्य क्यों ? मेरे फायदेके लिए। और जब मैं ही चल उसा तो फिर स्वराज्य लेकर क्या होगा ? यह मावना आई कि चानचृत्तिका साहस विदा हुआ।

वाकी रही धैश्यवृत्ति । पर धैश्यवृत्तिमें भी कुछ कम साहस नहीं चाहिए ! अंग्रेजों ने दुनिया भरमें अपना रोजगार फैलाया तो बिना हिम्मतके नहीं फैलाया है । इंग्लैंडमें कपासकी एक डोंडी भी नहीं पैदा होती और आधेसे अधिक हिंदुस्तानको कपड़ा देनेकी करामात कर दिखाई ! कैसे!

त्यागकी अपेक्ता त्यागका फल क्या है, यह प्रश्न पैदा हो जायगा। ऐसी स्थितिमें सच्ची ब्राह्मण्ड्यतिके लिए ठौर ही कहां रहेगा? "स्थाग करना, साहस करना, यह सब ठीक है।" फायदाबादी कहता है—"पर क्या त्यागके लिए ही त्याग करनेको कहते हो?" "नहीं, त्यागके लिए त्याग नहीं कहता— फायदेके लिए त्याग सही।" "पर वह फायदा कब मिलना चाहिए, इसकी कोई भीयाद वताइएगा या नहीं?" "तुम्हारा कोई कायदा है कि फायदा कितने दिनमें मिलना चाहिए?" वह कहेगा—"त्यागके दो दिन पहले मिल जाय तो अच्छा है।" समर्थ गुरु रामदासने 'लोगोंके लालची स्वभाव'का वर्णन करते हुए कार्यारंभमें देव (ईश्वर) का नाम लेना चाहिए', इस कथनका अर्थ फायदेके कोशके अनुसार किया है—'कार्यारंभी देव, अर्थात् कामके घुरूमें कुछ तो देव (दो)।"सारांश, फल ही देव है और वह काम करनेके पूर्व मिलना चाहिए, इसका नाम है वाफायदा तत्त्वज्ञान! जहां (वेचारे) देव (ईश्वर) की यह दशा है वहां ब्राह्मण्ड्वतिकी वात ही कीन पूछता है?

परलोक के लिए इस लोकको छोड़ नेवाला साहस तो सरासर पागलपन है, इसलिए उसका तो विचार ही नहीं करना है। इससे उतरकर हुई चाक हो जर्फ मिलावटी पागलपन। इह लोक में बाल नवच्चे, अड़ोसी-पड़ोसी या देशकी रत्ताके लिए मरनेकी तैयारीका नाम है ज्ञाक हिन । पर 'आप मरे तो जग छूवा' यह फायदे का सूत्र लगाकर देखिए तो इस भिलावटी पागलपनका मतलव समभमें आ जायगा। राष्ट्रकी रत्ता क्यों, अथवा स्वराज्य क्यों १ मेरे फायदेके लिए। और जब मैं ही चल बसा तो फिर स्वराज्य क्यों १ कर क्या होगा १ यह भावना आई कि ज्ञाक हितका साहस विदा हुआ।

वाकी रही धेश्यवृत्ति । पर वैश्यवृत्तिमें भी कुळ कम साहस नहीं चाहिए ! ग्रांग्रेजों ने दुनिया भरमें ग्रपना रोजगार फैलाया तो विना हिम्मतके नहीं फैलाया है । इंग्लैंडमें कपासकी एक डोंडी भी नहीं पैदा होती श्रीर ग्राधित ग्राधिक हिंदुस्तानको कपड़ा देनेकी करामात कर दिखाई ! कैसे? इंग्लैंडके हितहासमें समुद्री यात्रात्रोंके प्रकरण साहसोंसे भरे पड़े हैं। कभी श्रमेरिकाकी यात्रा तो कभी हिंदुस्तानका सफर; कभी रूसकी परिक्रमा तो कभी सु-श्राशा श्रंतरीपके दर्शन; कभी नील नदीके उद्गमकी तलाश है तो बभी उत्तरी श्रुवके किनारे पहुंचे हैं। यो श्रनेक संकटभरे साहसोंके बाद ही श्रंशेजोंका व्यापार सिद्ध हुआ है। यह सच है कि यह व्यापार श्रनेक राष्ट्रोंकी गुलामीका कारण हुआ। इसीसे श्राज वह उन्हींकी जड़ काट रहा है। पर जो हो, साहसी स्वभावको तो सराहना ही होगा। हममें इस वैश्यवृत्तिका साहस भी बहुत-कुछ नहीं दिखाई देता। कारण—फायदा नहीं दिखता।

जबतक तकलीफ सहनेकी तैयारी नहीं होती तव तक फायदा दिखनेका ही नहीं। फायदेकी इमारत नुकसानकी धूपमें वनी है।

#### ፡ ሪ :

# गीता-जयंती

कुरुचेत्रकी र राभ्म्मिपर अर्जु नको गीताका उपदेश जिस दिन दिया गया वह मार्गशीर्ष शुक्का एकादशीका दिन था, ऐसा विद्वानोंने निश्चित् किया है। इसे सही मानकर चलनेमें कोई हर्ज नहीं है। इससे 'मासानां मार्गशीर्षेऽहं'— महीनोमें मार्गशीर्ष महीना मेरी विभूति है, इस वचनको विशेष अर्थ प्राप्त होता है। उस दिन हिंदुस्तान मरमें सर्वत्र गीताका स्वाध्याय—प्रवचन हो ऐसी स्चना की गई है।

सुभाव उचित ही है। पर यह ध्यानमें रखना आवश्यक है कि गीताधर्मका प्रचार केवल प्रवचन और अवग्रसे न होगा। गीता जवानी जमा-खर्चका शास्त्र नहीं, किंतु आचरण-शास्त्र है। उसका प्रचार आचरण विना और किसी तरह भी नहीं होनेका। गीताका धर्म खुला हुआ धर्म है। किसीके लिए उसके सुननेकी मनाही नहीं। स्त्री, वैश्य, श्रूद्र, जिनमें वेदके गहरे कुएंसे पानी

निकालनेकी शक्ति नहीं है उनके लिए गीताके बहते भरनेसे मनमाना पानी पानेकी सुविधा संमव है। गीता-मैयाके यहां छोटे-बड़ेका भेद नहीं है, बिलक खरे-खोटेका भेद है। जिसकी तपश्चर्या करनेकी तैयारी नहीं है, जिसके हृदय-में भक्तिका प्रवाह नहीं, सुननेकी जिसकी तीव इच्छा नहीं, अथवा जिसकी बुद्धिमें निमंत्सर-भाव नहीं उसके सामने यह रहस्य भूलकर भी प्रकट मत करना—भगवानने अर्जु नको यह आदेश दिया है।

गीताके प्रचारके मानी हैं निष्काम कर्मका प्रचार; गीताके प्रचारके मानी हैं भिनतका प्रचार; गीताके प्रचारके मानी हैं त्यागका प्रचार। यह प्रचार पहले अपनी आत्मामें होना चाहिए। जिस दिन उससे आत्मा परिपूर्ण होकर वहने लगेगी उस दिन वह दुनियामें फैले बिना न रहेगा। गीतापर आजतक हिंदुस्तानमें प्रवचनोंकी कभी नहीं रही है। तरह-तरहकी टीकाएं भी लिखी गई हैं। गीताके तात्पर्यके संवधमें समाचारपत्रों आदिमें पुराने, नये शास्त्री-पंडितोंका वाद-विवाद भी काफी हुआ है। पर अनुभवसे यह नहीं जान पड़ता कि इनसे साचात् निष्काम कर्मको कुछ उत्तेजन मिला हो। उलटा, उनसे रजोगुणका तो जोर वदा है। मन-भर चर्चाकी अपेदा कन-भर अर्चा श्रेष्ठ है। 'उठ भोर रामका चिंतन कीजै' इस वाक्यके लिखनेवाजेका उद्देश्य यह नहीं है कि इसे घोखता वैठे, वल्कि यह है कि प्रात:काल उठकर रामका चिंतन करें।

गीताका रहस्य गीताकी पोथीमें छिपा हुया नहीं है। यह तो खुला हुया है। भगवान् खुद ही कहते हैं कि मैंने उसे सूर्यसे कहा है। इतना खुला है कि जिसके ब्रांखें हों वह उसे देख सकता है। ब्रीर यदि छिपा हुया ही है तो गीताकी पोथीमें तो निश्चय ही नहीं छिपा है। वह हृदयकी गुकामें छिपा है। इस गुफाके सुंहपर दुर्वर्तनके पत्थरोंका देर लग गया है। उनहें हटाकर ब्रांदर देखना चाहिए। उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। गीता 'कुरु' जेवमें कही गई है। संस्कृतमें 'कुरु' का ब्रार्थ है कम कर। कुरुत्वेत्र मानी कमंकी भूमि। इस कमंकी भूमिकापर गीता कही गई है। ब्रीर वहीं उसे मेहनतके कानोंसे सुनना है।

बहुतेराँकी समक्त है कि मिशानरी लोग जैसे बाइविलकी प्रतियां मुक्त

नांटते हैं, उसपर व्याख्यान देते फिरते हैं, कोई सुने न सुने, अपना राग अलापे जाते हैं, वैसे ही हम गीताके वारेमें करें तो हमारे धर्मका प्रचार होगा। पर यह कोरा वहम है। मिशनिरयोंने जो बहुत ही थोड़ा-सा सच्चा धर्म-प्रचार किया है वह उनमेंके कुछ सज्जनोंकी सेवाका फल है। वाकीका उनका धर्म-प्रचार दंभ है। पर इस दंभसे उनके कामको नुकसान पहुंचा है। उनके अनुकरणसे हमारा कोई लाम नहीं होगा।

श्रतः गीता-जयंतीके दिन गीताके प्रचारकी वाह्य कल्पनापर जोर न देकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हाथसे कुछ न-कुछ निष्काम सेवा वने । साथ ही, भिक्तयुक्त चित्तसे यथाशक्ति गीताका थोड़ा-सा पाठ करना भी उपयुक्त है ।

#### ः ९ : पुराना रोग

श्रस्पृश्यताके हिमायती एक दलील यह पेश किया करते हैं कि यह पुरातन-कालसे चली श्रा रही है। पर यह बात दलील कैसे हो सकती है यह सममन किन है। माना कि 'पुरानी पूंजी'की रचा करनी चाहिए। पर रच्चामें बहाना, जीखोंद्वार करना वगेरह कई बातें शामिल हैं। श्रपना पुराना घर तो प्यारा लगता है। पर क्या उसमेंके चूहों श्रीर छुछू दरोंके विल भी प्यारे होंगे १ पेटकी संतान प्यारी होनेसे क्या पेटका रोग भी प्यारा होगा १ श्रीर वह भी पुराना रोग १ किर उसका इलाज करायें क्या १ जीखोंद्वारमें भी वाधा देनेवाली इस जीखं मिक्तको क्या कहा जाय १ साजात् उपनिषद्के स्पृषियोंने यह सपष्ट श्राज्ञा की है, "यान्यसमाक सुचरितानि। तानि त्वयो-पास्यानि। नो इतराखि।"—हमारे जो श्रच्छे काम है उनका श्रमुकरख करो, दूसरे कामोंका नहीं। हम श्रपनी विवेक-बुद्धिस इस्तीका देकर साफ तौरसे उनकी श्राज्ञा-मंग करते हैं श्रीर उलटे मानते हैं कि हम उनकी श्राज्ञा पालते

हैं। यह श्रात्मवंचना नहीं तो क्या है।

इसमें भी 'भृतको भागवतका आधार' मिलने वाली वात हो जानेपर तो आत्मवंचनाकी हद हो जाती है। कहते हैं, अस्पृश्यताके लिए आधार है, आदि शंकराचार्यका! अहैतके निद्धांतका प्रतिपादन करना जिनका जीवनकार्य था, असंगल 'मेदांमेद भ्रम'को उनका आधार! कैसा अचरज है! संतोंका आधार लेना ही हो तो उनके उत्तरचरित्रसे लिया जाता है, पूर्वचरित्रमेंसे नहीं लिया जाता। शंकराचार्यके चरित्रमें जो चांडालकी कथा है वह उनके पूर्वचरित्रकी है। उस आधारपर अगर अस्पृश्यता मान्य ठहराई जाय तो वालभीकिके (पूर्वचरित्रके) आधारपर असहस्या भी मान्य ठहराई आय तो वालभीकिके (पूर्वचरित्रके) आधारपर असहस्या भी मान्य ठहरेगी! और फिर अमान्य क्या रह जायगा? कारण, साधु हुआ तो भी साधुलकी योग्यता प्राप्त होनेके पूर्व तो वह साधु नहीं ही होता। उस समयके उसके चरित्रमें चाहे जो मिल जायगा। इसीलिए कहावत है, "ऋषिका कुल मत देखो।" देखना ही हो तो उसका उत्तरचरित्र देखना चाहिए और सो मीविवेक साथ रखकर। पूर्वचरित्र देखनेसे क्या मतलव ?

श्राचार्य चिरित्रमें विशित चांडालकी कहानी यों है—श्राचार्य एक बार काशी जा रहे थे श्रीर उसी रास्तेपर एक चांडाल चला श्रा रहा था। उन्होंने उसे हट जानेको कहा। तब चांडालने उनसे पूछा—"महाराज, श्रपने श्रन्मय शरीरसे मेरे श्रन्मय शरीरको श्राप परे हटाना चाहते हैं या श्रपने में रियत चैतन्यसे मेरे श्रंदरके चैतन्यको १ शरीर किसीका हो, वह स्पष्टतः 'गंदगीकी गठरी' है। श्रीर श्रारमा तो सर्वत्र एक श्रीर श्ररवंत शुद्ध है। ऐसी स्थितिमें श्रस्पृत्रयता किसकी श्रीर किसके लिए १" यह उसके प्रश्नका भाव है। पर इतना कहकर ही वह चांडाल चुप नहीं रहा। उसने फटकार श्रीर श्रागे वढ़ाई—''गंगाजलके चंद्रमा श्रीर हमारे हीजके चंद्रमामें कुछ श्रन्तर है १ सोनेके कलसेके श्राकाशमें श्रीर हमारे मिट्टीके घड़के श्राकाशमें कुछ फर्क है १ सर्वत्र श्रारमा एक ही है न १ फिर यह ब्राह्मण श्रीर वह श्रंत्यजका भेद-भ्रम श्रापने कहांसे निकाला १"—"विप्रोऽयं स्वपचीऽ— यमित्यिप महान् कोऽयं विभेदभ्रमः।" इतनी फटकार सुनकर श्राचार्यके

कान ही नहीं आ़ंखें भी खुल गई श्रीर नम्रतासे उसे नमस्तार करके बोले, 'श्राप सरीला मनुष्य, फिर चाह वह चांडाल हो या ब्राह्मण, मेरे लिए गुरुस्थानीय है।"—''चांडालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम।" इस बात-चीतसे क्या अनुमान निकाला जाय यह पाठक ही तय कर लें।

. जिस रास्ते अपने बड़े-बड़े गये उस रास्ते हमें जाना चाहिए, यह मनुने भी कहा है। पर वह 'सन्मार्ग' हो तो, यह उन्हींका वताया हुआ अपनाद. है। वह श्लोक देकर यहीं समाप्त करता हूँ।

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः। तेन यायात् 'सतां मार्ग' तेन गच्छन्न रिज्यति ॥

#### : १० :

# श्रवण श्रीर कीर्तन

प्रह्लादने नौ प्रकारकी मिन्त कही है। उनमें मिनतके दो प्रकार श्रवण् श्रीर कीर्तनको विल्कुल श्रारंभमें रखा है। मिनत-मार्गमें श्रवण-कीर्तनको बड़ी मिना गाई गई है। सुनी हुई वस्तुको वार-गर सुनना, कही हुई ही वातको बार-वार कहना भक्तोंकी रीति है। तीनों लोकमें विचरना श्रीर वरावर वोलते रहना नारद-सरीखोंका जन्मका घंधा है। उच्च वर्गके लोगोंमें, मध्यम वर्गके लोगोंमें, निचले वर्गके लोगोंमें—तीनों लोकोंमें ही नारदजीकी फेरी होती है श्रीर बरावर कीर्तन चलता है। कीर्तनका विषय एक ही है। वही मक्तवस्तल प्रमु; वही पतित-पावन नाम। दूसरा विषय नहीं, दूसरी भाषा नहीं। वही गाना, वही रोना, वही कहना, वही चिल्लाना। न श्रालस्य है, न परेशानी; न थका-वट है, न विश्राम; गाते-गाते फिरना श्रीर फिरते-फिरते गाना!

जैसे नारद-सरीखोंके लिए निरंतर गाना है वैसे धर्मराज-सरीखोंके लिए सतत सुनना । महाभारतके वनपर्व श्रीर शांतिपर्व ये दोनों विशाल पर्व धर्मराज- की अवग्-मिनतके फल हैं। वनवासमें रहते समय जो कोई ऋषि मिलने आता धर्मराज उसकी खुशामद करते। भिक्त-भावसे प्रिण्पात करके जो सेवा बनती करते ग्रीर जहां ऋषिने कुराल-प्रश्न किया कि ग्रपनी करण-कहानी कहनेका निमित्त बनाकर लगते प्रश्न पूछुने, ''महाराज, द्रौपदीपर स्राज जैसा संकट है, विसात्राजतक कभी किसीपर पड़ा था क्या ?" वह कहते, ''क्या पूछते हैं यह श्राप ? वड़ों-वड़ोंने जो कष्ट सहे हैं उनके मुकावलेमें तो द्रीपदीका श्रीर श्रापका कष्ट किसी गिनतीमें नहीं है। सीताको, रामको, क्या कम कष्ट सहने पड़े ?" धर्मराज फिर पूछते, ''सो कैसे ?" इतना सहारा पा जानेके बाद ऋषिका व्याख्यान चलता । सारी राम-कहानी श्रथसे इतितक वह कहते श्रीर यह प्रेम-युक्त चित्तसे सुनते । दूसरे किसी अवसरपर ऐसे ही कोई ऋषि आकर नल-दमयंतीका नाम ले लेते तो धर्मराज फीरन सवाल करते. 'वह क्या कथा है ?" श्रव रामकी सीता कौन थीं श्रौर नल-दमयंतीकी कथा क्या है, इति-हासका इतना अज्ञान धर्मराजमें होना कैसे माना जा सकता है ? पर जानी हुई कथा भी संतोंके मुखसे सुननेमें एक विशेष स्वाद होता है। इसके सिवा वही वस्तु वरावर सुननेसे विचार दृढ होता है। इसलिए धर्मराज ऐसे अवग्र-प्रेमी वत गए थे।

पर पुरानी बात जाने दीजिए। विल्कुल इसी जमानेका उदाहरण लीजिए। नारदकी तरह ही तुकाराम महाराजने ग्रांतिम घड़ीतक कीर्तन-मिनतकी गूं ज जारी रखी। रोज रातको भगवान्के मिन्दरमें जाकर कीर्तन करनेका उनका कम ग्रामरण ग्रवाधित रूपसे चला। लोग जागं, न जागं, भगवान्के सामने कीर्तन तो होगा ही। न सुननेवाले देवताकों भी कीर्तन सुनाना जिनका बत हो नाया था वे यदि सुननेवाले देवतात्रोंको 'यथाधिकार' उपदेश करनेका काम जोरोंसे करें तो इसमें ग्राश्चर्य ही क्या? समाजकी विल्कुल निचली श्रेणीसे लेकर ठेठ ऊपरकी श्रेणीतक सबको तुकाराम महाराजने भगवान्का नाम सुनाया। घरमें, मंदिरमें, घाटमें, बाट सर्वत्र वही एक-सा सुर। पत्नीको, वेटीको, भाईको, जमाईको, गांवके मुखियाको, देशके शासकको, शिवाजी महाराजको, नामका, ज्याजी बुजाको—सबको तुकाराम महाराजने हरिनामका

एक ग्रोर तीस करोड़ लोगोंसे-मानवप्रवाके एक पंचमाशसे-संबंध रखनेवाला होनेके कारण विशाल है, ग्रौर वृसरी ग्रोर ग्रात्माको स्पर्श करनेवाला होनेके कारण गंभीर है।

तीस करोड़ ब्रादिमयोंसे ही इस ब्रांदोलनका संबंध है यह कहना भी -संक्रचित है । व्यापक-दृष्टिते देखा जाय तो मालूम होगा कि सारे मानव-जगतकी भवितव्यता इस ब्यांदोलनसे संबंधित है । पैरका नन्द्रान्सा कांट्रा निकालना भी सिर्फ पांवका सवाल नहीं होता । सारे शरीरका हित-संबंध उससे रहता है । फिर विगड़े हुए कलेजेको सुधारनेका सवाल सारे शरीरको सुधारने-का खवाल कैसे नहीं है ? अवश्य यह सारे शरीरका सवाल है। अोर कोई ज्यासान सवाल नहीं है, जीने-मरनेका सवाल है—'यस-प्रश्न' है । जवाब दो, नहीं तो जान दो, इस तरहका सवाल है। कालकी दृष्टिसे ऋत्यंत प्राचीन, लोक-संख्याके हिसावसे जगतके पांचवें हिस्सेके वरावर, विस्तारकी दृष्टिसे रूस-को छोड़कर पूरे यूरोपके वरावर, संस्कृतिमें उदार, उच्च, ग्रद्भुत, पाकृतिक, संपत्तिमें जगतके लिए ईर्ध्याकी वस्तु, हिंदू ग्रीर बौद्ध इन दो विश्वन्यापक धमोंको जन्म देनेवाली ग्रौर इस्लामका विस्तार-हेत्र वनी हुई, वाङ्मय, वैभवमें श्रद्धितीय यह भारत-गमि ब्रिटिश साम्राज्यके मुकटका :हीरा ही नहीं -विलक्त साम्राज्यकी निगली हुई हीरेको कनी है-इसके जीवन-मरगुपर दुनिया-का भाग्य श्रेवलंबित है। इसलिए श्राजके हमारे स्वराज्य-श्रांदोलनका संबंध सिर्फ तीस करोड़ भारतीय जनतासे ही न होकर सारे जगतसे हैं। श्रीर दसरी श्रोर यह श्रांदोलन श्रारमाको स्पर्श करने वाला है कहनेसे उसकी सच्ची गंभीरताकी कल्पना नहीं होती । स्वराज्यका यह श्रांदोलन ग्रात्म-शुद्धि करनेवाला है । श्रीर श्रात्मशुद्धिका वेग साचात् परमात्मासे भेंट किये वगैर थमनेवाला नहीं । इसलिए इस ब्रांदोलनका चनफल परमारमासे गुणित मनुष्यकी दुनियाका चेत्रके गुणनफलके वरावर इोगा ।

चांदोलनके इतने विशाल और गंभीर होनेकी वजहसे उसकी सिदिके -लिए दो वातोंकी फिक रखना जहरी है। एक तो उसे किसी खुंटेसे कसकर -बांघ देना चा.हेए, नहीं तो वह हाथसे निकल भागेगा स्रोर दूसरे उसके -तत्त्वोंका अवण-कीर्तन जारी रखना चाहिए।

इनमें आंदोलनका खूंटा श्रव निश्चित हो गया है। चरला हमारे सारे श्रांदोलनका खूंटा है। इसके चारों ओर आंदोलनका चक फिराते रहना चाहिए। सुविधा और आवश्यकतानुसार कक्कुआ आने आंग कभी अपने मजबूत कवचके दर खींच लेता है और कभी वाहर फैला देता है। वैसे ही चरलेका मजबूत खूंटा कायम करके उसके आअयमें हम आंदोलनके दूसरे श्रवयवोंको कभी बाहर पसारते, कभी भीतर बटोरते चलेंगे। श्राज हमने अपने आंदोलनके अवयव मोतर खींच लिये हैं। मौका पड़नेपर फिर बाहर पसारेंगे। पर कभी इस चरलेके खूंटको छोड़ना नहीं होगा। ब्रह्म 'सवगत सदासम' है, इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि वह कब चकमा देकर निकल भागेगा। इसलिए उस बहाको किसी मूर्तिमें कैद किये विना भक्तका काम नहीं चलता। वैसे ही आंदोलनकी चरलेमें प्राण-प्रतिष्टा है, और कुछ हो या न हो, इस मूर्तिकी पूजामें कभी चूक नहों होनी चाहिए।

श्रीर इतने ही महत्त्वकी दूसरी वात है श्रांदोलनके तत्त्वोंके सबके कानोंपर बराबर पढ़ते रहनेकी व्यवस्था। वास्तवमें ये दोनों वातें श्रलग-श्रलग नहीं हैं। एक ही बातके दो श्रंग हैं। कीर्तन करना हो तो सामने मूर्तिका होना जरूरी है। देवताकी मूर्तिके दिना कीर्तन नहीं हो सकता। गंगाका पानी समुद्रकी श्रोर जाता है तो तीरपरके वृत्तोंका पोषण करता हुश्रा जाता है। पर जाता है समुद्रकी श्रोर ही। वैसेही कीर्तनकी धारा बहती है, भगवान्के संमुखही सुननेवाले तीरपरके वृत्तोंके समान हैं। स्वराज्यके श्रांदोलनकी स्थापना चरखेकी मूर्तिमें करनी श्रीर उस मूर्तिके सामने श्रखंड कीर्तनकी जय-जयकार जारी रखना है। यह मजन-कार्य हरएक शहरमें, हरएक गांवमें, हरएक घरमें, श्रुरू होना चाहिए। कीर्तनकी गुंजारसे दुनियाको गुंजा देना चाहिए। यह हम कर पायें तो यह पक्की बात है कि एक च्यामें राष्ट्रका कायापलट हो जाय।

#### : ११ :

## रोजकी प्रार्थना

ॐ श्रसतो मा सद्गमय । तमसो मा च्योतिर्गनय । मृत्योमी श्रमृतं गमय ॥

हे प्रभो, मुभो असत्यमें से सत्यमें ले जा। अधिकारमें से प्रकाशमें ले जा। मृत्युमें से अमृतमें ले जा।

इस मंत्रमें हम कहां हैं, ग्रायांत् हमारा जीव-स्वरूप क्या है, ग्राँर हमें कहां जाना है, ग्रायांत् हमारा शिव-स्वरूप क्या है, यह दिखाया है ! हम ग्रास्त्रमें हें, ग्रांधकारमें हें, मृत्युमें हें । यह हमारा जीव-स्वरूप हैं । हमें सत्यकी ग्रोर जाना है, प्रकाशकी ग्रोर जाना है, ग्रामुखको प्राप्त कर लेना है । यह हमारा शिव-स्वरूप हैं ।

दां विंदु निश्चित हुए कि सुरेखा निश्चित हो जाती है। जीव और शिव वे दो विंदु निश्चित हुए कि परमार्थ-मार्ग तैयार हो जाता है। मुक्तके लिए परमार्थ-मार्ग नहीं है, कारण उसका जीव-स्वरूप जाता रहा है। शिव-स्वरूपका एक ही विंदु वाकी रह गया है, इसलिए मार्ग पूरा हो गया। जड़के लिए परमार्थ-मार्ग नहीं है। कारण, उसे शिव-स्वरूपका मान नहीं है। जीव-स्वरूपका एक ही विंदु नजरके सामने है, इसलिए मार्ग आरंभ ही नहीं होता। मार्ग वीचवाले लोगोंके लिए है। वीचवाले लोग अर्थात् मुमुनु। उनके लिए मार्ग है। और उन्होंके लिए इस मंत्रवाली पार्थना है।

'नुक्ते असत्यमें से सत्यमें ले जा' ईश्वरसे यह प्रार्थना करनेके मानी हैं, 'मैं असत्यमें सत्यकी ओर जानेका वरावर प्रयत्न करू गा', इस तरहकी एक प्रतिज्ञान्ती करना । प्रयत्नवादकी प्रविज्ञाके विना प्रार्थनाका कोई अर्थ ही नहीं रहता । यदि मैं प्रयत्न नहीं करता और जुप वेट जाता हूं, अथवा विरुद्ध दिशामें जावा हूं, और जवानसे 'मुक्ते असत्यमें सत्यमें । जा' यह प्रार्थना किया करता हूं, तो इससे क्या मिलनेका ? नागपुरसे कलकत्तेकी श्रोर जानेवाली गाड़ीमें बैठकर हम 'हे प्रमो , सुक्ते वंवई ले जा'की कितनी ही प्रार्थना करें, तो उसका क्या फायदा होना है ? श्रास्त्यसे सत्यकी श्रोर ले चलनेकी प्रार्थना करनी हो तो श्रास्त्यसे सत्यकी श्रोर जानेका प्रयत्न भी करना चाहिए। प्रयत्नहीन प्रार्थना प्रार्थना ही नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी प्रार्थना करनेमें यह प्रतिज्ञा शामिल है कि मैं श्रपना चल श्रास्त्यसे सत्यकी श्रोर करूंगा श्रीर श्रपनी शक्तिमर सत्यकी श्रोर जानेका भरपूर प्रयत्न करूंगा!

प्रयत्न करना है तो फिर प्रार्थना क्यों ? प्रयत्न करना है इसीलिए तो प्रार्थना चाहिए। मैं प्रयत्न करनेवाला हूं। पर फल मेरी मुट्टीमें थोड़े ही है। फल तो ईश्वरकी इच्छापर श्रवलंवित है। मैं प्रयत्न करके मी कितना कर गा ? मेरी शक्ति कितनी श्रवप है ? ईश्वरकी सहायताके विना मैं श्रकेला क्या कर सकता हूं ? मैं सत्यकी श्रोर श्रपने कदम बढ़ाता रहूं तो भी ईश्वरकी क्रपाके बिना मैं मंजिलपर नहीं पहुंच सकता। मैं रास्ता काटनेका प्रयत्न तो करता हूं, पर श्रंतमें में रास्ता काट्रंगा कि बीचमें मेरे पैर ही कट जानेवाले हैं, यह कीन कह सकता है ? इसिलए श्रपने ही बल्व्ते मैं मंजिलपर पहुंच जारुंगा, यह धमंड फिजूल है। कामका श्रधिकार मेरा है; पर फल ईश्वरके हाथमें है। इसिलए प्रयत्नके साथ-साथ ईश्वरकी प्रार्थना श्रावर्यक है। प्रार्थनाके संयोगसे हमें बल मिलता है। यों कहो न कि श्रपने पासका संपूर्ण बल काममें लाकर श्रोर बलकी ईश्वरसे मांग करना यही प्रार्थनाका मतलव है।

प्रार्थनामें देववाद श्रीर प्रयत्नवादका समन्वय है। देववादमें पुरुवार्थकों अवकाश नहीं है, इससे वह बावला है। प्रयत्नवादमें निरहं कार वृत्ति नहीं है, इससे वह बावला है। प्रयत्नवादमें निरहं कार वृत्ति नहीं है, इससे वह धमंडी है। फलतः दोनों ग्रहण नहीं किये जा सकते। किंतु दोनोंकों छोड़ा भी नहीं जा सकता। कारण, देववादमें जो नम्रता है वह जरूरी है। प्रयत्नवादमें जो पराक्रम है वह भी आवश्यक है। प्रार्थना इनका मेल साधती है। 'मुक्तसंगोऽनहंवादी घृत्युत्साहसमन्वितः' गीतामें सात्त्विक कर्त्ताका यह

जो लच्चण कहा गया है उसमें प्रार्थनाका रहस्य है। प्रार्थना मानी अहंकार-रहित प्रयत्न। सारांशा, 'मुफ्ते असल्यमेंसे सत्यमें खे जा' इस प्रार्थनाका संपूर्ण अर्थ होगा कि 'मैं असल्यमेंसे सत्यकी श्रोर जानेका अहंकार छोड़कर उत्साह-पूर्वक सतत प्रयत्न कर्ल गा।' यह अर्थ ध्यानमें रखकर हमें रोज प्रमुसे प्रार्थना करनी चाहिए कि—

हे प्रमो, त् मुक्ते असत्यमेंसे सत्यमें ले जा । अंधकारमेंसे प्रकाशमें ले जा । मृत्युमेंसे अमृतमें ले जा ।

#### : १२ :

## तुलसीकृत रामायण

तुलसीदासजीकी रामायणका सारे हिंदुस्तानके साहित्यिक इतिहासमें एक विशेष स्थान है। हिंदी राष्ट्रभाषा है, श्रीर यह उसका सर्वोत्तम प्रंथ है, श्रतः राष्ट्रीय दिस्से भी उसका स्थान श्रद्धितीय है ही। साथ-साथ वह हिंदुस्तानके सात-श्राठ करोड़ लोगोंके लिए वेद-तुल्य प्रमाण मान्य है, नित्य-परिचित श्रीर धर्मजागृतिका एकमात्र श्राधार है; इस प्रकार धार्मिक दृष्टिसे भी वह बेजोड़ कही जा सकती है। श्रीर राम-भित्तका प्रचार करने में 'शिष्यात् इच्छेत पराजयम्' इस न्यायसे वह श्रपने गुरु वाल्मोकि-रामायणको भी पराजयका श्रानंद देनेवाली है, इसलिए भित्तमार्गीय दृष्टिसे भी यह प्रंथ श्रपना सानी नहीं रखता। तीनों दृष्टियां एकत्र करके विचार करने र श्रन्य श्रपना सानी उदाहरण हो जाता है कि राम-रावण युद्ध जिसतरह राम-रावणके युद्ध-जैसाया उसी तरह तुलसीकृत रामायण तुलसीकृत रामायण-जैसी ही है।

एक तो रामायणका ग्रार्थ ही है मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रका चरित्र, तिसपर तुलसीदासने उसे विशेष मर्यादासे लिखा है। इसीलिए यह प्रंथ सुकु-मार बालकोंके हाथ में देनेलायक निर्दोष तथा पवित्र हुन्ना है। इसमें सब रसोंका वर्णन नैतिक मर्यादाका ध्यान रखकर किया गया है। स्वयं मिक्तपर भी नीविकी मर्यादा लगा दी है। इसीलिए स्रदासकी जैसी उद्दाम मिनत इसमें नहीं मिलेगी। तुलसीकी भिनत संयमित है। इस संयमित मिनत श्रौर उद्दाम मिनतका श्रंतर मूल राम-भिनत श्रौर कृष्ण-मिनतका श्रंतर है। साथ ही, तुलसीदासजीका श्रपना भी कुछ है ही।

वलसीकृत रामायणका वालमीकि-रामायणकी क्रिपेचा अध्यातम-रामायण-से अधिक संबंध है। अधिकांश वर्णनींपर, खासकर भिनतके उदगारींपर, भागवतकी छाप पड़ी हुई है, गीताकी छाप तो है ही। महाराष्ट्रके भागवत-धर्मीय संतोंके प्रंथोंसे जिनका परिचय है उन्हें तुलसीकृत रामायण कोई नई चीज नहीं मालूम होगी । वही नीति, वही निर्मल मिनत, वही संयम । कृष्ण-सखा सुदामाको जिस तरह श्रपने गांवमें वापस श्रानेपर मालूम हुन्ना कि कहीं मैं फिरसे द्वारकापुरीमें लौटकर तो नहीं आ गया, उसी तरह तुलसोदास-जीकी रामायण पहते समय महाराष्ट्रीय संत-समाजके वचनोंसे परिचित पाठकों-को 'हम कहीं ऋपनी पूर्व-परिचित संत-वाणी तो नहीं पढ़ रहे हैं', ऐसी शंका हो सकती है; उसमें भी एकनाथजी महाराजकी याद विशेष रूपसे त्राती है। एकनाथके भागवत श्रौर तुलसीदासजीकी रामायण इन दोनोंमें विशोष विचार-साम्य है। एकनाथने भी रामायण लिखी है, पर उनकी ब्रात्मा भागवतमें उतरी है। एकनाथके भागवतने ही रानाडेको पागल बना दिया। एकनाथ कृष्णभक्त थे तो तुलसीदास रामभक्त । एकनाथने कृष्णभक्तिकी मस्तीको पचा लिया, यह उनकी विशेषता है। ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ ये सभी कृष्णभक्त हैं ऋौर ऐसा होते हुए भी ऋत्यंत मर्यादाशील । इस कारण इस विषयमें उन्हें तुलसीदासजीसे दो नंबर ऋधिक दे देना श्रनचित न होगा।

. तुलसीदासजीकी मुख्य करामात तो उनके श्रयोध्याकांडमें है। उसी कांड-में उन्होंने श्रिषक परिश्रम भी किया है। श्रयोध्याकांडमें भरतकी भूमिका श्रद्भुत चित्रित हुई है। भरत तलसीदासकी ध्यानमूर्त्ति थे। इस ध्यानमूर्त्तिको चुननेमें उनका श्रोचित्यं है। लद्दमण् श्रीर भरत दोनों ही रामके श्रनन्य-भक्त थे लेकिन एकको रामकी संगतिका लाभ हुन्ना श्रीर दूसरेको वियोगका। पर वियोग ही भाग्यरूप हो उठा । इसलिए कि वियोगमें ही भरतने संगतिका अनुभव पाया । हमारे नसीवमें परमात्माके वियोगमें रहकर ही काम करना लिखा है । लद्मगणके जैसा संगतिका भाग्य हमारा कहां ! इसलिए वियोगको भाग्यरूपमें किस तरह बदल सकते हैं इसे समक्तनेमें भरतका आदर्श ही हमारे लिए उपयोगी है।

शारीरिक संगतिकी श्रिपेत्ता मानसिक संगतिका महत्त्व श्रिधिक है। शारीरसे समीप रहकर भी मनुष्य मनसे दूर रह सकता है। दिन-रात नदीका पानी
श्रोढ़े सोया हुश्रा पत्थर गीलेपनमें थिलकुल श्रिलंप्त रह सकता है। उलटेशारीरिक वियोगमें ही मानसिक संयोग हो सकता है, उसमें संयमकी परीत्ता है।
भिवतिकी तीत्रता वियोगसे बढ़ती ही है। श्रानंदकी दृष्टिसे देखें तो सत्तात स्वराज्यकी श्रिपेत्ता स्वराज्य-प्राप्तिके प्रयत्नका श्रानंद कुछ श्रीर ही है।
सिर्फ श्रनुभव करनेकी रिसकता हममें होनी चाहिए। भक्तोंमें यह रिसकता
होती है। इसीलिए भक्त मुक्ति नहीं मांगते, वे भिवतमें ही खुश रहते हैं।
भिवतका श्र्र्य बाहरका वियोग स्वीकार कर श्रंदरसे एक हो जाना है। यह
कोई ऐसा-वैसा भाग्य नहीं, परममाग्य है—मुक्तिसे भी श्रेष्ठ भाग्य है। भरतका यह भाग्य था। लद्मरणका माग्य भी बड़ा था। पर एक तो हमारी किस्मतमें वह नहीं श्रीर फिर कुछ भी कहिये, वह है भी कुछ घटिया ही। इसका
कारण श्रंग्र खट्टे हैं, सिर्फ यही नहीं है, किंतु उपवास मीठा है, यह भी है।
भरतके भाग्यमें उपवासकी मिठास है।

लोकमान्य तिलकने 'गीतारहस्य' में संन्यासीको लस्यकर यह कटाल किया है कि 'संन्यासीको भी मोल्लका लोभ तो होता ही है।' पर इस तानेको व्यर्थ कर देनेकी युक्ति भी हमारे साधु-संतोंने द्वं द्वं निकाली है। उन्होंने लोभको ही संन्यास दे दिया। खुद तुलसीदासजी भिक्तिकी नमक-रोटीसे खुश हैं, मुक्तिकी च्योनारके प्रति उन्होंने श्रव्हिच दिखाई है। ज्ञानेश्वरने तो 'भोग-मोल्ल निवलाए। पायातलीं'' (भोग श्रीर मोल्ल पैर तले पड़े हुए उतारा जैसे हैं), 'भोल्लाची सोढीबांधी करी" (मोल्लकी पोटलीको वांधती छोड़ती है, प्रश्रांत् मोल्ल जिसके हाथकी चीज है), ''चहूं पुरुषार्था शिरीं। भिक्त जैसी"

(चारों पुरुवार्थोंसे श्रेष्ठ भिक्त जैसी) स्रादि वचनोंमें मुक्तिको भिक्ति टहलुई बनाया है। स्रोर तुकारामसे तो "नको ब्रह्मज्ञान स्रात्मस्थित भाव" (मुक्तेन ब्रह्मज्ञान चाहिए स्रोर न स्रात्मसाचात्कार) कहकर मुक्तिसे इस्तीफा ही दे दिया है। "मुक्तीचर भिक्ति" (मुक्तिसे भिक्त बढ़कर है) इस भावको एकनाथने स्रपनी रचनास्रोंमें दस-पांच बार प्रकट किया है। इधर गुजरातमें नरिसंह मेहताने भी "हरिना जन तो मुक्ति न मागे" (हरिका जन मुक्ति नहीं मांगता) ही गाया है। इस प्रकार स्रंततः सभी भागवत-धर्मी वैष्ण्वोंकी परंपरा मुक्तिके लोभसे सोलहों स्राने मुक्त है। इस परंपराका उद्गम भक्ति शिरोमिण प्रह्लादसे हुस्रा है। "नैतान विहाय कुपणान विमुमुचुरेकः"— इन दीन जनोंको छोड़कर सुभे स्रकेले मुक्त होनेकी इच्छा नहीं है, यह खरा जवाब उन्होंने नृसिंह भगवान्को दिया। इस किल्युगमें श्रीतस्मार्त्न-संन्यासमार्गकी स्थापना करनेवाले शंकराचार्यने भी "ब्रह्मएयाधाय कर्माणि संगं स्थक्तवा करोति यः" गीताके इस श्लोकका भाष्य करते हुए "सङ्गंत्यक्त्वा" का स्रयं स्रपने पल्लेसे डालकर 'मोऽच्लेपिफले सङ्गंत्यक्त्वा"—"मोच्लकी भी स्रासिक्तका त्याग कर", ये शब्द किया है।

तुलसीदासजीके भरत इस भक्ति-भाग्यकी मूर्ति हैं । उनका मांगना तो देखिए---

धरम न त्रारथ न काम-रुचि
गित न चहुडं निर्वान ।
जनम-जनम रित राम-पद

यह बरदान न श्रान ।। यों तिलकजीके तानेको संतोंने एकदम निकम्मा कर दिया।

भरतमें वियोग-भिवतका उन्कर्ष दिखाई देता है, इसीसे तुलसीदासजीके वह श्रादर्श हुए। भरतने सेवा-धर्मका खूब निवाहा। नैतिक मर्यादाका संपूर्ण पालन किया, भगवान्का कभी विस्मरण नहीं होने दिया। श्राज्ञा समफ्रकर प्रजाका पालन किया। पर उसका श्रेय रामके चरणोंमें श्र्र्णण कर स्वयं निर्लिष्त रहे। नगरमें रहकर वनवासका श्रानुभव किया। वैराग्य-युक्त

चित्तसे यमनियमादि विषम व्रतोंका पालन कर ब्रात्माको देवसे दूर रखनेवाले देहके पर्देको भीना कर दिया। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे भरत न जन्मे होते तो मुभ-जैसे पतितको राम-सम्मुख कौन करता—

सिय-राम-प्रेम-पियूष-पूरन होत जनम न भरत को।
मुनि-मन-अगम-जम-नियम-सम-दम विषम-व्रत श्राचरत को!
दुख-दाह-दारिद-दम्भ-दूषन सुजस-मिस श्रपहरत को!
किलकाल तलसी से सठिहं हिठ राम-सनमुख करत को!

रामायणमें रामसखा भरत, महाभारतमें शबुन्तलाका पराक्रमी भरत श्रौर भागवतमें जीवन्मुक्त जड़भरत ये तीन भरत प्राचीन भारतमें विख्यात हैं। हिंदुस्तानको 'भारत' वर्ष संज्ञा शकुन्तलाके वीर भरतसे मिली, ऐसा इति-हासजोंका मत है; एकनाथने ज्ञानी जड़भरतसे यह मिली, ऐसा माना है। संभव है, तुलसीदासजीको लगता हो कि यह राम-भक्त भरतसे मिली है। पर चाहे जो हो, श्राजके वियोगी भारतके लिए भरतकी वियोग-भक्तिका श्रादर्श सब प्रकारसे श्रानुकरणीय है। तुलसीदासजीने वह श्रादर्श श्रपने पवित्र श्रानुभवसे उज्ज्वल बनाकर हमारे सामने रखा है। तदनुसार श्राचरण करना हमारा काम है।

## ः १३ : कौटुं बिक पाठशाला

विचारोंका प्रत्यन्त जीवनसे नाता टूट जानेसे विचार निर्जीव हो जाते हैं श्रीर जीवन विचारशून्य वन जाता है। मनुष्य घरमें जीता है श्रीर मदरसेमें विचार सीखता है, इसिलए जीवन श्रीर विचारका मेल नहीं वैठता। उपाय इसका यह है कि एक श्रोरसे घरमें मदरसेका प्रवेश होना चाहिए श्रीर दूसरी श्रीरसे मदरसेमें घर घुसना चाहिए। समाज-शास्त्रको चाहिए कि शालीन कुट व निर्माण करे श्रीर शिच्चण-शास्त्रको चाहिए कि कौट विक पाठशाला स्थापित

करे । इस लेखमें शालीन कुटुं बके विषयमें हमें नहीं विचारना है, कौटुं विक पाठशालाके संबंधमें ही थोड़ा दिग्दर्शन कराना है। छात्रालय ग्रथवा शिक्त-कोंके घरको शिक्ताकी बुनियाद मानकर उसपर शिक्त्याकी इमारत रचनेवाली शाला ही कौटुं विक शाला है। ऐसी कौटुं विक शाला के जीवनक्रमके संबंध में—पाठयक्रमको श्रलग रखकर—कुछ सूचनाएं इस लेखमें करनी हैं। वे इस प्रकार हैं—

- (१) ईश्वर-निष्ठा संसारमें सार वस्तु है। इसिलए नित्यके कार्यक्रममें दोनों वेला सामुदायिक उपासना या प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थनाका स्वरूप संत-वचनोंकी सहायतासे ईश्वर-स्मरण होना चाहिए। उपासनामें एक भाग नित्यके कि सी निश्चत पाठको देना चाहिए। 'सर्वेषामिवरोधेन्' यह नीति हो। एक प्रार्थना रातको सोनेके पहले होनी चाहिए श्रीर दूसरी सुवह सोकर उठनेपर।
- (२) स्राहार-शुद्धिका चित्त-शुद्धिसे निकट संबंध है इसलिएं स्राहार सान्विक रखना चाहिए । गरम मशला, मिर्च, तले हुए पदार्थ, चीनी स्रोर दूसरे निषिद्ध पदार्थोंका त्थाग करना चाहिए। दूध स्रोर दूधसे बने पदार्थोंका मर्यादित उपयोग करना चाहिए।
- (३) ब्राह्मण्से या दूसरे किसी रसोइयेसे रसोई नहीं बनवानी चाहिए।
  रसोईकी शिचा शिचाका एक ख्रंग है। सार्वजानक काम करनेवालोंके लिए
  रसोईका ज्ञान जरूरी है। सिपाही, प्रवासी, ब्रह्मचारी सबको वह ख्रानी
  चाहिए। स्वावलंबनका वह एक ख्रंग है।
  - (४) कौटुं विक पाठशालाको अपने पायखानेका काम भी अपने हाथ-में लेना चाहिए । अस्पुर्यतानिवारणका अर्थ किसीसे छूतछात न मानना ही नहीं, किसी भी समाजोपयोगी कामसे नफरत न करना भी है । पायखाना साफ करना अंत्यजका काम है, 'यह भावना चली जानी चाहिए । इसके अलावा स्वच्छताकी सच्ची तालीम भी इसमें है । इसमें सार्वजिनक स्वच्छता रखनेके ढंगका अभ्यास है।
    - ( ५ ) ऋस्प्रश्यों सहित सबको मदरसेमें स्थान मिलना चाहिए, यह तो है

- ही, पर 'कौटु विक' पाठशालामें पंक्ति-भेद रखना भी संभव नहीं । श्राहार-शुद्धिका नियम रहना काफी है ।
  - (६) स्नानादि प्रातःकर्म सबेरे ही कर डालनेका नियम होना चाहिए। स्वास्थ्य भेदसे द्यपवाद रखा जा सकता है। स्नान ठंडे पानीसे करना चाहिए।
  - (७) प्रातःकमोंकी तरह सोनेके पहलेके 'सायंकर्म' भी जरूर होने चाहिएं। सोनेके पहले देह-शुद्धि श्रावश्यक है। इस सायंकर्मका गाढ़ निद्रा श्रीर ब्रह्मचर्यसे संबंध है। खुली हवामें श्रलग-श्रलग सोनेका नियम होना चाहिए।
  - ( ८ ) कितावी शिचाके वजाय उद्योगपर ब्यादा जोर देना चाहिए । कम-से-कम तीन घंटे तो उद्योगमें देने ही चाहिएं । इसके बिना श्रध्ययन तेजस्वी नहीं होनेका । 'कर्मातिशेषेण' श्रधीत् काम करके वचे हुए समयमें वेदाध्ययन करना श्रुतिका विधान है ।
  - (६) शरीरको तीन घंटे उद्योगमें लगाने ग्रीर ग्रहकृत्य श्रीर स्वकृत्य स्वतः करनेका नियम रखनेके बाद दोनों समय व्यायाम करनेकी जरूरत नहीं है। फिर भी एक वेला श्रपनी-श्रपनी जरूरतके मुताबिक खुली हवामें खेलना, घूमना या कोई विशेष व्यायाम करना उचित है।
- (१०) कातने को राष्ट्रीय धर्मकी प्रार्थनाकी मांति नित्यकर्ममें गिनना चाहिए। उसके लिए उद्योगके समयके अलावा कम-से-कम आधा बंटा वक्त देना चाहिए। इस आधे घंटमें तकलीका उपयोग करनेसे भी काम चल जायगा। कातनेका नित्यकर्म यात्रामें या कहीं भी छोड़े विना जारी रखना ही तो तकली ही उपयुक्त साधन है। इसलिए तकलीपर कातना तो आना ही चाहिए।
  - (११) वपदेमं खादी ही वरतनी चाहिए। दूसरी चीज़ें भी जहांतक संभव हो स्वदेशी ही लेनी चाहिए।
  - (१२) सेवाके सिवा दूसरे किसी भी कामके लिए रातको जागना नहीं चाहिए। धीमार ग्रादमीकी सेवा इसमें ग्रापवाद है। पर मीजके लिए या

ज्ञान-प्राप्तिके लिए भी रातका जागरण निषद्ध है। नींदके लिए ढाई पहर रखने चाहिएं।

- (१३) रातमें भोजन नहीं रखना चाहिए । त्रारोग्य, व्यवस्या श्रौर श्राहिंसा त्तीनों दृष्टियोंसे इस नियमकी श्रावश्यकता है ।
- (१४) प्रचितत विषयोंमें संपूर्ण जागृति रखकर वातावरणको निश्चल रखना चाहिए।

प्रत्यत्त अनुभवके आधारपर कीटुं विक शालाके जीवनक्रमके संबंधूमें ये चौदह सूचनाएं की गई हैं। इनमें कितावी शिचा और औद्योगिक शिचाके पाट्यक्रमके वारेमें क्यौरा नहीं दिया गया है। उसपर लिखना हो तो अलग लिखना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिचाके विषयमें जिन्हें 'रस' है वे इन सूचनाओंपर विचार करें और शंका, सूचना वा आदोप जो सूफें, सूचित करें।

### ः १४ : जीवन और शिचण

त्र्याजकी विचित्र शिक्त्या-पद्धतिके कारण जीवनके दो दुकड़े हो जाते हैं। श्रायुके पहले पंद्रह-वीस वरसोंमें श्रादमी जीनेके मंत्रमटमें न पड़कर सिर्फ शिक्ताको प्राप्त करे श्रीर वादको शिक्त्यको वरसेमें लपेट रखकर भरने तक जिये।

यह रीति प्रकृतिकी योजनाके विरुद्ध है। हाथभर लंबाईका वालक साढ़े तीन हाथका कैसे हो जाता है, यह उसके अथवा श्रीरोंके ध्यानमें भी नहीं श्राता। शरीरकी वृद्धि रोज होती रहती है। यह वृद्धि सावकाश, कम-कमसे, थोड़ी-थोड़ी होती है। इसलिए उनके होनेका भानतक नहीं होता। यह नहीं होता कि श्राज रातको सोये तब दो फुट ऊंचाई थी श्रीर सबेरे उठकर देखा तो दाई फुट हो गई। श्राजकी शिच्ए-पद्धिका तो यह ढंग है कि अमुक वर्षके बिलेकुल आखिरी दिनतक मनुष्य जीवनके विषयमें पूर्ण्रूष्पमें गैर जिम्मेदार रहे तो भी कोई हर्ज नहीं; यही नहीं, उसे गैरिजिम्मेदार रहना चाहिए और आगामी वर्षका पहला दिन निकले कि सारी जिम्मेदारी उठा लेनेको तैयार हो जाना चाहिए । संपूर्ण गैरिजिम्मेदारीसे संपूर्ण जिम्मेदारीमें कूदना तो एक हनुमान-कूद ही हुई । ऐसी हनुमान-कूदकी कोशिशमें हाथ-पैर दूट जायं तो क्या अचरज ।

भगवान्ने द्रार्जुनसे कुरुद्देत्रमें भगवद्गीता कही । पहले भगवद्गीताके 'वलास ' लेकर फिर ऋर्जुनको कुरुद्देत्रमें नहीं ढकेला । तभी उसे वह गीता पची । हम जिसे जीवनकी तैयारीका ज्ञान कहते हैं उसे जीवनसे विल्कुल ऋिता रखना चाहते हैं, इसिलए उक्त ज्ञानसे मौतकी ही तैयारी होती है ।

बीस वरसका उत्साही युक्क अध्ययनमें मग्न है। तरह-तरहके ऊंचे विचारोंके महल बना रहा है। "मैं शिवाजी महाराजकी तरह मातृभूमिकी सेवा करूं गा।" मैं वाल्मीिक-सा कवि बनू गा। मैं न्यूटनकी तरह खोज करूं गा।" एक, दो, चार, जाने क्या-क्या कल्पना करता है। ऐसी कल्पना करनेका माग्य भी थोड़ोंको ही मिलता है। पर जिनको मिलता है उनकी ही बात लेते हैं। इन कल्पनाश्रोंका आगे क्या नतीजा निकलता है १ जब नोन-तेल-लकड़ीके फेरमें पड़ा, जब पेटका प्रश्न सामने आया, तो बेचारा दीन बन जाता है। जीवनकी जिम्मेदारी क्या चीज है, आजतक इसकी बिल्कुल ही कल्पना नहीं थी और अब तो पहाड़ सामने खड़ा हो गया। फिर क्या करता है १ फिर पेटके लिए बन-बन फिरनेवाले शिवाजी, करुण-गीत गानेवाले वाल्मीिक, और क्या नौकरीकी तो कभी औरतकी, कभी लड़कीके लिए बरकी और श्रंतमें श्मशानकी शोध करनेवाले न्यूटन—इस प्रकारकी भूमिकाएं लेकर अपनी कल्पनाओंका समाधान करता है। यह हनुमान-कृदका फल है।

मैट्रिकके एक विद्यार्थींसे पूछा—''क्योंजी, तुम आगे क्या करोगे १'' ''आगे क्या १ आगे कालेजमें जाऊंगा।'' "ठीक है। कालेजमें तो जाश्रोगे। लेकिन उसके बाद १ यह सवाल तोः बना ही रहता है।"

"सवाल तो बना रहता है। पर अभीसे सका विचार क्यों किया जाय ? आगे देखा जायगा।"

फिर तीन साल बाद उसी विद्यार्थीसे वही सवाल पूछा।

''ग्रभीतक कोई विचार नहीं हुग्रा।"

''विचार हुम्रा नहीं यानी ! लेकिन विचार किया था क्या !"

"नहीं साहब, विचार किया ही नहीं । क्या विचार करें १ कुछ स्मता-नहीं । पर अभी ढेढ वरस वाकी है । आगे देखा जायगा ।"

'आगे देखा जायगा' ये वही शब्द हैं जो तीन वर्ष पहले कहे गये थे। पर पहलेकी आवाजमें वेफिक़ी थी। आजकी आवाजमें थोड़ी चिंताकी. भालक थी।

फिर डेढ़ वर्ष बाद उसी प्रश्नकत्तांने उसी विद्यार्थांसे—ग्रथवा कहीं श्रव 'गृहस्थ'से वही प्रश्न पूछा। इस बार चेहरा चिंताकांत था। श्रावाजकी बेफिकी विल्कुल गायव थी। 'ततः किं? ततः किंशततः किम्?' यह शंकरा-चार्यजीका पूछा हुश्रा सनातन सवाल श्रव दिमागमें कसकर चक्कर लगाने लगा था। पर पास जवाव था नहीं।

श्राजकी मौत कलपर टकेलते-टकेलते एक दिन ऐसा ग्रा जाता है कि उस दिन मरना ही पड़ता है। यह प्रसंग उनपर नहीं ग्राता जो 'मरगुके पहले ही' मर लेते हैं, जो श्रपना मरग् श्रांखोंसे देखते हैं। जो मरगुका 'श्रगाऊ' श्रनुभव लेते हैं उनका मरग् टलता है ग्रोर जो मरगुके श्रगाऊ श्रनुभवसे जी चुराते हैं, खिचते हैं, उनकी छातीपर मरग् श्रा पड़ता है। सामने खंभा है, यह बात श्रंघेको उस खंभेका छातीमें मत्यन्व घक्का लगनेके बाद मालूम होती है। श्रांखवालेको यह खंभा पहले ही दिखाई देता है। श्रतः उसका घक्का उसकी छातीको नहीं लगता।

जिंदगीकी जिम्मेदारी कोई निरी मौत नहीं है श्रोर मीत ही कीन ऐसी बड़ी 'मौत' है ? श्रनुभवके श्रमावसे यह सारा 'हीशा' है। जीवन श्रीर मरण दोनों आनंदकी वस्त होनी चाहिएं। कारण, अपने परमित्रय पिताने—
ईश्वरने—वह हमें दिवे हैं। ईश्वरने जीवन, दु:खमय नहीं रचा। पर हमें जीवन जीना आना चाहिए। कौन पिता है जो अपने वन्चोंके लिए परेशानीकी जिंदगी चाहेगा? तिसपर ईश्वरके प्रेम और करुणाका कोई पार है? वह अपने लाड़ले वन्चोंके लिए सुखमय जीवनका निर्माण करेगा कि परेशानी और मंमटोंसे मरा जीवन रचेगा? कल्पनाकी क्या आवश्यकता है, प्रत्यच्च ही देखिये न। हमारे लिए जो चीज जितनी जरूरी है उसके उतनी ही सुलमतासे मिलनेका इंतजाम ईश्वरकी ओरसे है। पानीसे हवा ज्यादा जरूरी है तो ईश्वरने पानीसे हवाको अधिक सुलम किया है। जहां नाक है, वहां हवा मौजूद है। पानीसे अन्तकी जरूरत कम होनेकी वजहसे पानी प्राप्त करनेकी वनिस्वत अन्त प्राप्त करने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। 'आत्मा' सबसे अधिक महत्त्वकी वस्तु होनेके कारण वह हरएकको हमेशाके लिए दे डाली गई है। ईश्वरकी ऐसी प्रेम-पूर्ण योजना है। इसका ख्याल न करके हम निकम्मे जड़ जवाहरात-जमा करने-जितने जड़ वन जायं तो तकलीफ हमें होगी ही। पर यह हमारी जड़ताका दोष है, ईश्वरका नहीं।

जिंदगीकी जिम्मेदारी कोई डरावनी चीज नहीं है, वह श्रानंदसे श्रोतप्रोत है, वश्तें कि ईश्वरकी रची हुई जीवनकी सरल योजनाको ध्यानमें रखते हुए श्रयुक्त वासनाश्रोंको दवाकर रखा जाय । पर जैसे वह श्रानंदसे भरी हुई वस्तु है वसे ही शिचासे भी भरपूर है । यह पक्की वात सममनी चाहिए कि जो जिंदगीकी जिम्मेदारीसे वंचित हुश्रा वह सारे शिच्चणका फल गंवा वैठा । वहुतोंकी धारणा है कि वचपनसे ही जिंदगीकी जिम्मेदारीका खयाल श्रगर वच्चोंमें पेदा हो जाय तो जीवन कुम्हला जायगा । पर जिंदगीकी जिम्मेदारीका मान होनेसे श्रगर जीवन कुम्हलाता हो तो फिर वह जीवन-वस्तु ही रहने लायक नहीं है । पर श्राज यह धारणा बहुतेरे शिच्चणशास्त्रियोंकी भी है श्रोर इसका मुख्य कारण है जीवनके विपयमें हुए करुरना । जीवन मानी कलह, यह मान लेना । ईसपनीतिके श्रथिक माने हुए परंतु वास्तविक मर्मको समफने-वाले मुगेंसे सीच लेकर ज्ञारके दानोंकी श्रयेका मोतियोंको मान देना छोड़

दिया तो जीवनके ग्रंदरका कलह जाता रहेगा ग्रीर जीवनमें सहकार दाखिल हो जायगा। वदरके हाथमें मोतियोंकी माला (मरकट-भूपण ग्रंग) यह कहा-वत जिन्होंने गढ़ी है उन्होंने मनुष्यका मनुष्यत्व सिद्ध न करके मनुष्यके पूर्वजोंके संबंधमें डार्थिनका सिद्धांत ही सिद्ध किया है। 'हनुमानके हाथमें मोतियोंकी माला'वाली कहावत जिन्होंने रची वे ग्रपने मनुष्यके प्रति कफादार रहे।

जीवन श्रगर भयानक वस्तु हो, कलह हो, तो बच्चोंको उसमें दाखिल मत करो श्रीर खुद भी मत जियो । पर श्रगर जीने लायक वस्तु हो तो लड़कोंको उसमें जरूर दाखिल करो । विना उसके उन्हें शिच्चण नहीं मिलनेका । भगवद्-गीता जैसे कुरुत्तेत्रमें कही गई वैसे शिच्चा जीवन-त्तेत्रमें देनी चाहिए—दी जा सकती है। 'दी जा सकती है', यह भाषा भी ठीक नहीं है—वहीं वह मिल सकती है।

श्रज्<sup>6</sup>नके सामने प्रत्यन्त कर्त्तव्य करते हुए सवाल पैदा हुन्ना । उसका उत्तर देनेके लिए भगवद्गीता निर्मित हुई। इसीका नाम शिचा है। वच्चों-को खेतमें काम करने दो । वहां कोई सवाल पैदा हो तो उसका उत्तर देनेके. लिए सिष्ट-शास्त्र त्र्यथवा पदार्थ-विज्ञानकी या दसरी जिस चीजकी जरूरत हो. उसका ज्ञान दो । यह सच्चा शिक्षण होगा । वच्चोंको रसोई वनाने हो । उसमें जहां जरूरत हो रसायनशास्त्र सिखात्रो । पर श्रमली वात यह है कि. उनको 'जीवन जीने दो '। व्यवहारमें काम करनेवाले श्रादमीको भी शिच्चण मिलता ही रहता है । वैसे ही छोटे वच्चोंको भी मिले । भेद इतना ही होगा कि वच्चोंके श्रासपास जरूरतके श्रनसार मार्ग-दर्शन करानेवाले मनुष्य मौजूद हों । ये ब्राइमी भी 'सिखानेवाले' बन-कर 'नियुक्त' नहीं होंगे। वे भी 'जीवन जीनेवाले' हों, जैसे व्यवहारमें स्रादमी जीवन जीते हैं। स्रांतर इतना ही है कि इन 'शिद्धक' कहलानेवालों-का जीवन विचारमय होगा, उसमेंके विचार मौकेपर वच्चींको समसाकर बतानेकी योश्यता उनमें होगी। पर 'शिक्तक' नामके किसी स्वतंत्र घंधेकी जरूरत नहीं है, न 'विद्यार्थां' नामके मनुष्य-कोटिसे बाहरके किसी प्राणीकी । न्त्रीर 'क्या करते हो' पूछनेपर 'पढ़ता हूं' या 'पढ़ाता हूं' ऐसे जवाबकी जरूरत नहीं है । 'खेती करता हूं' श्रथवा 'बुनता हूं' ऐसा शुद्ध पेरोवर किहये या व्यावहारिक किहये, पर जीवनके मंतरसे उत्तर श्राना चाहिए । इसके लिए उदाहरण विद्यार्थी राम-लदमण श्रीर गुरु विश्वामित्रका लेना चाहिए । विश्वामित्र यज्ञ करते थे । उसकी रच्चा के लिए उन्होंने दशारथसे लड़कोंकी याचना की । उसी कामके लिए दशारथने लड़कोंको मेजा । लड़कोंमें भी यह जिम्मेदारीकी भावना थी कि हम यज्ञ-रच्चणके 'काम' के लिए जाते हैं । उसमें उन्हें श्रपूर्व शिच्चा मिली । पर यह बताना हो कि राम-लद्मणने क्या किया तो कहना होगा कि 'यज्ञ रच्चा की' । 'शिच्चण प्राप्त किया' नहीं कहा जायगा । पर शिच्चण उन्हें मिला, जो मिलना ही था ।

शिचण कर्चव्य कर्मका ब्रानुषंगिक फल है । जो कोई कर्चव्य करता है उसे जाने अनजाने वह मिलता ही है। लड़कोंको भी वह उसी तरह मिलना चाहिए । श्रौरोंको वह ठोकरें खा-खाकर मिलता है । छोटे लड़कोंमें श्राज उतनी शक्ति नहीं श्राई है. इसलिए उनके स्त्रासपास ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि वे बहुत ठोकर न खाने पायें, श्रीर धीरे-धीरे वे स्वावलंबी वर्ने ऐसी अपेक्षा श्रीर योजना होनी चाहिए। शिक्षण फल है। श्रीर 'मा फलेष कदाचन' यह मर्यादा इस फलके लिए भी लागू है। खास शिक्रणके लिए कोई कम करना यह भी सकाम हुआ - और उसमें भी 'इद्मदा मया ·लटधम्',--ग्राज मैंने यह पाया, 'इद' प्राप्स्ये'---कल वह पाऊंगा, इत्यादि वासनाएं श्राती ही हैं । इसलिए इस 'शिच्चण-मोह'से छुटना चाहिए । इस मोहसे जो छूटा उसे सर्वोत्तम शिच्गा मिला समभना चाहिए। मां भीमार है, उसकी सेवा करनेमें मुक्ते खूब शिच्ण मिलेगा । पर इस शिचाके लोभसे मुभे नहीं करनी है । वह तो मेरा पवित्र कर्त्तव्य है, इस भावनासे मुक्ते माताकी सेवा करनी चाहिए । अथवा माता बीमार है और उसकी सेवा करनेसे मेरी दूसरी चीज-जिसे में 'शिच्चण्' समभता हूं वह-जाती है तो इस शिच्चण्के नष्ट होनेके डरसे मुभी माताकी सेवा नहीं टालनी चाहिए !

प्राथमिक महत्त्वके जीवनोपयोगी परिश्रमको शिक्तग्पेमें स्थान मिलना चाहिए । कुछ शिद्धण्शास्त्रियोंका इसपर यह कहना है कि ये परिश्रम शिद्धणकी इष्टिसे ही दाखिल किये जायं । पेट भरनेकी दृष्टिसे नहीं । ग्राज 'पेट भरनेका' जो विकृत श्रर्थ प्रचितत है उससे घवराकर यह कहा जाता है ग्रीर उस हद-तक वह ठीक है। पर मनुष्यको 'पेट' देनेमें ईश्वरका हेतु है। ईमानदारीसे 'पेट भरता' ऋगर मनुष्य साध ले तो समाजके वहतेरे दु:ख श्रीर पातक नए ही हो जायं। इसीरे मनुने 'योऽर्थश्चिः स हि श्चिः'—जो ग्रार्थिक दृष्टिसे पवित्र है वही पांचेत्र है, यह यथार्थ उद्गार प्रकट किये हैं। 'सर्वेपामविरोघेन' कैसे जियें, इस शिचणमें सारा शिक्षण समा जाता है। अविरोधवृत्तिसे श्वारीर-यात्रा करना मनुष्यका प्रथम कर्त्तन्य है। यह कर्त्तन्य करनेसे ही उस-की ब्राध्यात्मक उन्नति होगी। इसीसे शरीर-यात्राके लिए उपयोगी परिश्रम करनेको ही शास्त्रकारोंने 'यज्ञ' नाम दिया है । 'उदर-भर्गा नोहे; जागिजे यज्ञकर्म -- यह उदर-भरण नहीं है, इससे यज्ञकर्म जान । वामन पंडितका यह वचन प्रसिद्ध है। स्रतः मैं शरीर-यात्राके लिए परिश्रम करता हं, यह भावना उचित है । शरीर-यात्रासे मतलव ऋपने साहे तीन हाथके शरीरकी यात्रा न समभकर समाज-शरीरकी यात्रा, यह उदार अर्थ मनमें वैठाना चाहिए। मेरी शरीर-यात्रा मानी समाजकी सेवा और इसीलिए ईप्रवरकी पूजा, इतना समीकरण हढ होना चाहिए । श्रीर इस ईश्वर-सेवामें देह खपाना मेरा कर्त्तत्र्य है स्त्रीर वह सुभे करना चाहिए, यह भावना हरेक में होनी चाहिए। इसलिए वह छोटे वच्चोंमें भी होनी चाहिए। इसके लिए उनकी शक्ति भर उन्हें जीवनमें भाग लेनेका मौका देना चाहिए, ग्रीर जीवनको सुख्य केंद्र बनाकर उसके श्रासपास श्रावश्यकतानसार सारे शिक्तगांकी रचना करनी चाहिए।

इससे जीवनके दो खंड न होंगे । जीवनकी जिम्मेदारी श्रचानक श्रा पड़ने-से उत्पन्न होनेवाली श्रड़चन पैदा न होगी । श्रनजाने शिचा मिलती रहेगी, पर 'शिच्चणका मोह' नहीं चिपकेगा श्रौर निष्काम कर्मकी श्रोर प्रचृत्तिः होगी ।

### : १५ :

# केवल शिच्रण

एक देशसेवाभिलाषीसे किसीने पूछा—"कहिए, अपनी समभने आप क्या काम अच्छा कर सकते हैं ?"

उसने उत्तर दिया, "मेरा खयाल है, मैं केवल शिज्ञणका काम कर सकता हूं श्रीर उसीका शौक है।"

"यह तो ठीक है। अनसर आदमीको जो आता है, मजबूरन उसका उसे शौक होता ही है। पर यह कहिए कि आप दूसरा कोई काम कर सकेंगे या नहीं ?"

"जी नहीं । दूसरा कोई काम नहीं करना आयेगा । सिर्फ सिखा सकूँगा। और विश्वास है कि यह काम तो अच्छा कर सकूँगा।"

''हां, हां, ग्रन्छा सिखानेमें क्या शक हैं; पर श्रन्छा क्या सिखा सकते हैं ? कातना, धुनना, बुनना श्रन्छा सिखा सकेंगे ?"

"नहीं, वह नहीं सिखा सकता।"

''तव, सिलाई ? रंगाई ? वढईगिरी ?"

"न, यह सव कुछ नहीं।"

''रसोई बनाना, पीसना वगैरह घरेलू काम सिखा सकेंगे !"

"नहीं कामके नामसे तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं केवल शिच्ए-का....."

"भाई जो पृद्धा जाता है उसीमें 'नहीं', 'नहीं' कहते हो और कहे जाते हो 'केवल' शिक्त्याका काम कर सकता हूं। इसके मानी क्या है ? वागवानी सिखा सिक्येगा ?"

देशसेवाभिलाधीने जरा चिढ़कर कहा, ''यह क्या पृछ रहे हैं ? मैंने ग़ुरूमें ही तो कह दिया, मुक्ते दूसरा कोई काम करना नहीं ज्ञाता । मैं साहित्य पढ़ा सकता हूं।" प्रश्नकत्तींने जरा मजाकसे कहा, ''ठीक वहा । श्रवकी श्रापकी वात कुछ, तो समभमें श्राई ! श्राप 'रामचरितमानस' जैसी पुस्तक लिखना सिखा सकते हैं १"

श्रव तो देशसेवाभिलाषी महाशयका पारा गरम हो उठा श्रीर सुंहसे कुछ ऊटपटांग निकलनेको ही था कि प्रश्नकर्त्ता वीचमें ही वोल उठा— "शांति, त्त्रमा, तितित्ता रखना सिखा सकेंगे ?"

त्रव तो हद हो गई। त्रागमें जैसे मिटीका तेल डाल दिया हो। यह संवाद खूव जोरसे भमकता, लेकिन प्रश्नवःक्षांने तुरत उसे पानी डालकर बुभा दिया—''मैं त्रापकी बात समभा। क्राप लिखना-पढ़ना त्रादि सिखा सकेंगे त्रीर इसका भी जीवनमें थोड़ा-सा उपयोग है, विल्कुल न हो ऐसा नहीं है। खिर, त्राप बुनाई सीखनेको तैयार हैं ?"

"श्रव कोई नई चीज सीखनेका हौसला नहीं है श्रीर तिसपर बुनाईका काम तो मुक्ते श्रानेका ही नहीं, क्योंकि श्राजतक हाथको ऐसी कोई श्रादत ही नहीं।"

"माना, इस कारण सीखनेमें दुछ ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन इसमें न ऋगनेकी क्या बात है ?"

''मैं तो सममता हूं, नहीं ही आयेगा। पर मान लीजिए, बड़ी मेहनतसे आया भी तो मुक्ते इसमें दड़ा फंकट मालूम होता है; इसलिए मुक्तसे यह नहीं होगा, यही समिक्तए।"

''ठीक, जैसे लिखना सिखानेको तैयार हैं वैसे खुद लिखनेका काम कर सकते हैं ?''

"हां, जरूर कर सकता हूं। लेकिन सिर्फ बेठे-बैठे लिखते रहनेका काम भी है मंभटी; फिर भी उन्नके करनेमें कोई आपित्त नहीं है।" यह बातचीत यहीं समाप्त हो गई। नतीजा इसका क्या हुआ यह जाननेकी हमें जरूरत नहीं।

शिच्नकोंकी मनोवृत्ति समभ्रतेके लिए यह वातचीत काकी है। शिच्न यानी-- किसी तरहकी भी जीवनोपयोगी कियाशीलतासे शून्य; कोई नई कामकी चीज सीखनेमें स्वभावत: श्रसमर्थ हो गया है। कियाशीलतासे सदाके लिए उकताया हुन्ना;

'सिर्फ शिक्त्या' का घमंड रखनेवाला पुस्तकोंमें गड़ा हुन्ना, त्रालवी जीव; 'सिर्फ शिक्त्या' का गतलव है जीवनसे तोड़कर विलगाया हुन्ना मुर्दार; शिक्त्या स्त्रोर शिक्तकके मानी 'मृत-जीवी' मनुष्य।

'मृत-जीवी' को ही कोई-कोई बुद्धि-जीवी कहते हैं। पर यह है वाणीका व्यभिचार । बुद्धि-जीवी कौन है ? कोई गौतम बुद्ध, कोई सुकरात, शंकराचार्य अथवा शानेश्वर बुद्धि-जीवनकी ज्योति जगाकर दिखाते हैं। 'गीता'-में बुद्धि - श्राह्म जीवनका अर्थ अर्तोद्विय जीवन वतलाया है । जो इंद्रियोंका गुलाम है, जो देहासिक्तका मारा हुआ है वह बुद्धि-जीवी नहीं है । बुद्धिका पित आत्मा है । उसे छोड़कर जो बुद्धि देहके द्वारकी दासी हो गई वह बुद्धि व्यभिचारिणी-बुद्धि है । ऐसी व्यभिचारिणी बुद्धिका जोवन हो मरण है । और उस जोनेवाला मृत-जीवी । सिर्फ शिच्चणपर जीनेवाले जीव विशेष अर्थमें मृतजीवी हैं । इन सिर्फ शिच्चणपर जीनेवालंको मनुने 'मृतकाध्यापक' उर्फ 'वेतन-मोगी शिच्क' नाम देकर श्राद्धके काममें इनका निषेध किया है । ठीक ही है । श्राद्धमें तो मृत-पूर्वजोंकी स्मृतिको जिंदा करना रहता है और जिन्होंने प्रत्यक्ष जीवनको मृत कर दिखाया है, उनका इस काममें क्या अपयोग ?

शिक्त को पहले आचार्य कहा जाता था। आचार्य अर्थात् आचार्य-वान्। स्वयं आदर्श जीवनका आचरण करते हुए राष्ट्रसे उसका आचरण करा लेनेवाला आचार्य है। ऐसे आचार्यों के पुरुषार्यसे ही राष्ट्रका निर्माण हुआ है। आज हिंदुस्तानकी नई तह वैठानी है। राष्ट्र-निर्माणका काम आज हमारे सामने है। आचारवान् शिक्तकों के विना वह संभव नहीं है।

तभी तो राष्ट्रीय शिक्त्एका प्रश्न सबसे महत्त्वपूर्ण है। उसकी न्याख्या और न्याप्ति हमें अञ्जी तरह समक्त लेनी चाहिए। राष्ट्रका सुशिक्तित-वर्ग निरिन्न और निष्क्रिय होता जा रहा है। इसका उपाय राष्ट्रीय शिक्त्यासी आग सुलगाना ही है।

पर वह अग्नि होनी चाहिए। अग्निकी दो शिक्षां मानी गई हैं। एक 'स्वाहा' श्रीर दूसरी 'स्वधा'। ये दोनों शिक्तयां जहां हैं, वहां अग्नि है। 'स्वाहा' के मानी हैं आत्माहुति देनेकी, आत्मत्यागकी शिक्त और'स्वधा' के मानी हैं आत्माहुति देनेकी, आत्मत्यागकी शिक्त और'स्वधा' के मानी हैं आत्म-धारणकी शिक्त। ये दोनों शिक्तयां राष्ट्र-शिच्तणमें जाम्रत होनी चाहिएं। इन शिक्तयों के होनेपर ही वह राष्ट्रीय शिच्तण कहलायेगा। बाकी सब मृत, निर्जीव है, कोरा शिच्तण है।

ऊपर-ऊपरसे दिखाई देता है कि अवतक हमारे राष्ट्रीय शिक्तकोंने वड़ा आरमस्याग किया है। पर वह उतना सही नहीं है। फुटकर स्वार्थ-स्याग अथवा गर्मित त्यागके मानी श्रास्मत्याग नहीं है। उसकी कसौटी भी है। जहां आरमत्यागकी शक्ति होगी, वहां आरमधारणकी शक्ति मी होती है। न हुई तो स्याग कोई वाहेका करेगा १ जो आरमा अपनेको खड़ा ही नहीं रख सकता वह कूदेगा कैसे १ मतलब, आरमत्यागकी शक्तिमें आरमधारण पहलेसे शामिल ही है। यह आरमधारणकी शक्ति—'स्वधा' राष्ट्रीय शिक्तकोंने अभी तक सिद्ध वहीं की है। इसलिए आरमत्याग करनेका जो आमास हुआ, वह आमासमात्र ही है।

पहले स्वधा होगी, उक्षके वाद स्वाहा । राष्ट्रीय शिक्त्याको अर्थात् राष्ट्रीय शिक्तकोंको अव स्वधा-संपादनकी तैयारी करनी चाहिए ।

शिच्नकोंको 'केवल शिच्न्य'की भ्रामक कल्पना छोड़कर स्वतंत्र जीवन-की जिम्मेदारी—जैसी किसानोंपर होती है वैसी—अपने ऊपर लेनी चाहिए श्रीर विद्यार्थियोंको भी उसीमें दायिखपूर्य माग देकर उनके चारों श्रोर शिच्न्यकी रचना करनी चाहिएं, श्रथवा श्रपने-श्राप होने देनी चाहिए। 'गुरी: कर्मातिशेषेग्य' इस वाक्यका अर्थ 'गुरुके काम पूरे करके वेदाम्यास करना' यही ठीक है। नहीं तो गुरुकी व्यक्तिगत सेवा इतना ही श्रगर 'गुरो: कर्मका' श्रथं लें तो गुरुकी सेवा श्राखर कितनी होगी १ श्रीर उसके लिए कितने लड़कोंको कितना काम करनेको रहेगा। इसलिए 'गुरो: कर्म' करनेके मानी हैं, गुरुके जीवनमें जिम्मेदारीसे हिस्सा लेना। वैसा दायिखपूर्ण माग लेकर उसमें जो शंका वगैरह पैदा हों उन्हें गुरुसे पूछे श्रीर गुरुको भी चाहिए कि श्रपने जीवनकी जिम्मेदारी निवाहते हुए श्रौर उसीका एक श्रंग समभ्कर उसका यथाशित उत्तर देता जाय। यह शिक्त्एका स्वरूप है। इसीमें थोड़ा स्वतंत्र समय प्रार्थना-स्वरूप वेदान्यासके लिए रखना चाहिए। प्रत्येक कर्म ईश्वरकी उपासनाका ही हो पर वैसा करके भी सुवह-शाम थोड़ा समय उपासनाके लिए देना पड़ता है। यही न्याय वेदान्यास श्रथवा शिक्त्ए पर लागू करना चाहिए। मतलव, जीवनकी जिम्मेदारीके काम ही दिनके मुख्य भागमें करने चाहिए श्रीर उन सभीको शिक्त्एका ही काम समभना चाहिए। साथ ही, रोज एक-दो घंटे (Period) 'शिक्त्एको निमित्त' भी देना चाहिए।

राष्ट्रीय जीवन कैसा होना चाहिए, इसका ख्रादर्श श्रपने जीवनमें उतारना राष्ट्रीय शिक्तकका कर्चव्य है । यह कर्चव्य करते रहनेसे उसके जीवनमें ग्रपने-ग्राप उसके ग्रास-पास शिक्ताकी किरणों फैलेंगी श्रीर उन किरणोंके प्रकाशसे ग्रास-पासके वातावरणका काम ग्रपने-ग्राप हो जायगा । इस प्रकारका शिक्तक स्वतः सिद्ध शिक्त्ण-केन्द्र है श्रीर उसके समीप रहना ही शिक्ता पाना है ।

मनुष्यको पवित्र जीवन वितानेकी फिक्ष करनी चाहिए । शिच्चणकी खबर-दारी रखनेके लिए वह जीवन ही समर्थ है; उसके लिए 'केवल शिच्चण'की हवस रखनेकी जरूरत नहीं ।

### : १६ : भिन्ना

मनुदयको जीविकाके तीन प्रकार होते हैं—

(१) भिन्ना (२) पेशा ग्रीर (३) चोरी।

भित्ता, द्यर्थात् समाजकी अधिक-से-अधिक सेवा करके समाजसे सिर्फ शरीर-धारण्-भरको कम-से-कम लेना; और वह भी विवश होकर और उपकृत भावनाते । पेशा, श्रर्थात् समाजकी विशिष्ट सेवा करके उसका उचित वदला मांग रोना ।

चोरी, त्रार्थात् समाजकी कम-से-कम सेवा करके या सेवा करनेका नाटक करके या बिल्कुल सेवा किये विना और कमी-कर्मा तो प्रत्यक्त नुकसान करके भी समाजसे ज्यादा-से-ज्यादा भोग लेना।

प्रत्यत्त चोर-लुटेरे, खूनी श्रौर इन्हीं-सरीखे वे 'इंतजामकार' पुलिस, सैनिक, हाकिम वगैरह सरकारी साथी-सहायक; इंतजामके वाहरके वकील, वैदा, शित्तक, धर्मोपदेशक वगैरह उच्चउ-द्योगीं श्रौर श्रव्यापारेषु ब्यापार करनेवाले—ये सब तीसरे वर्गमें श्राते हैं।

मातृभूमियर मशक्कत करनेवाले किसान ग्रीर जीवनकी प्राथमिक ग्राव-श्यकताएं पूरी करनेवाले मजदूर, ये दूसरे वर्गमें जानेके ग्राभिलाधी हैं, जाने-बाले नहीं। कारण, उनकी उचित पारिश्रमिक पानेकी इच्छा होते हुए भी तीसरे वर्गकी करत्तके कारण श्राज उनमेंसे बहुतोंको उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता श्रीर वे निस्संदेह तीसरे वर्गमें दाखिल हो जाते हैं।

पहले वर्गमें दाखिल हो सकनेवाले बहुत ही थोड़े, सब्बी लगनके साधु पुरुष हैं। बहुत ही थोड़े हैं, पर हैं; ऋौर उन्होंके बलपर दुनिया टिकी है। वे थोड़े हैं पर उनका वल ऋद्भुत है।

''भिज्ञानृत्तिका लोप हो रहा है, उसका पुनरुद्धार होना चाहिए।'' जन समर्थ यह कहते हैं तो उनका उद्देश्य इसी पहले वर्गको बढ़ाना है।

इसीको गीतामें 'यज्ञ-शिष्ट' श्रमृत खाना कहा है। स्रीर गीताका श्राश्वा-सन है कि यह श्रमृत खानेवाला पुरुष मुक्त हो जाता है।

श्राज हिंदुस्तानमें वावन लाख 'भीख मांगनेवाले' हैं। समर्थके समयमें भी बहुत 'मिलुक' थे, फिर भी भित्ता-वृत्तिका जीर्णोद्धार करनेकी जरूरत समर्थको क्यों जान पड़ी ?

इसका जवाब भिचाकी कल्पनामें है। बावन लाखकी भिचाका जो ऋर्थ ैंहै, वह तो चोरीका ही एक प्रकार है।

भित्ताका मतलब है अधिक-से-अधिक परिश्रम और कम-से-कम लेना । इतना

भी न लिया होता पर शारीरिनवीह नहीं होता इसिलिए उतने भरके लिए लेका पड़ता है। पर हक मानकर नहीं । समाजका सुभापर यह उपकार है, इस भावनासे । भिन्नामें परावलंबन नहीं है, ईश्वरावलंबन है; समाजकी सद्भावना पर श्रद्धा है; यथालाभ संतोष है; कर्त्तव्यपरायस्ता है; फ्लिनिरपेन्न वृत्तिका प्रयत्न है।

लोक-सेवकके शारीर-रज्ञ्जकी एक सामाजिक कार्य समम्मना चाहिए। विशिष्ट सामाजिक कामके लिए यदि किसीको कोई मिश्चित रक्षम दी जाय तो उस रक्षमका विनियोग उचित रीतिसे, हिसाब रखकर, इसी कार्यके लिए वह करता है। मैं लोक-सेवक हू इसलिए मेरा शारीर-धारण-कार्य भी सामाजिक कार्य है, ऐसा समम्मकर उसके लिए मुम्ने, श्रावश्यकतानुसार, समाज देता है। उस रक्षमका उपयोग मुम्ने उसी काममें करना चाहिए, उसितं रूपसे करना चाहिए, उसका हिसाब रखना चाहिए, श्रीर यह हिसाब लोगोंकी जांचके लिए खुला रहना चाहिए। श्रार्थात् सब तरहसे एक पंच जैसी संचालन-व्यवस्था करेगा, वैसे 'निर्मम' भावनासे मुम्ने श्रापने शारीरकी संचालन-व्यवस्था करेगा, वैसे 'निर्मम' भावनासे मुम्ने श्रापने शारीरकी संचालन-व्यवस्था करनी चाहिए। यह भिज्ञावृत्ति है।

कुछ सेवकोंको कहते सुना जाता है—श्रपने पैसेको हम चाहे जैसे खर्च करें, सामाजिक पैसेका हिसाय ठीक रक्खेंगे; लोगोंको दिखायेंगे, उनसे श्रालोचना चाहेंगे, उन्हें होगा तो उत्तर देंगे, नहीं तो ज्ञाम मांगेंगे । पर हमारे श्रपने पैसेका हिसाय ठीक रखनेको हम वंधे नहीं हैं, श्रीर दिखानेकी तो बात ही नहीं । यदि सचाईसे समाजसेवा करनेवाला कोई श्रादमी यह कहे तो उसकी सेवा 'पेशा' वन गई । पेशा ईमानदार सही, पर है 'पेशा'। मिज्ञावृत्ति नहीं।

मिल् कहती है—'तेरा' पैसा कैसा ? जैसे खादीके कामके लिए खादी-का ज्ञाता मानकर तुमें पैसा साँचा गया उसी तरह तेरे शरीरके कामके लिएं, तुमें उसका ज्ञाता सममकर, पैसा दिया गया। खादीके लिए दिया हुन्ना पैसा जब तेरा नहीं है, तब तेरे शरीरके लिए दिया हुन्ना पैसा तेरा कैसे हुन्ना ? दोनों काम सामाजिक ही हैं। एक खादी-प्रचारकसे पूछा गया, ''तुम्हें कितनेकी जरूरत है ?" ''तील रुपये महोनेकी ।"

"तुम तो श्रकेले हो, फिर इतनेकी जरूरत क्यों है ?"

"दो-तीन गरीव विद्यार्थियोंको मदद देता हूं।"

"हम यह मान लेते हैं कि गरीब विद्यार्थियोंको इस तरह मदद दैना अनुचित नहीं है। पर मान लो कि खादीके कामके लिए तुम्हें पैसे दिये जए तो उसमेंसे राष्ट्रीय शिज्ञणके काममें लगाओं क्या ?"

"ऐसा तो नहीं किया जा सकता।"

"तब तुम्हारे श्वरीरका पोषणा, जो एक सामाजिक काम है, उसके लिए तुम्हें दी गई रकममेंसे गरीव विद्यार्थियोंको मदद देनेमें, जो दूसरा सामाजिक काम है, खर्च करनेका क्या मतलव ?"

यह मी मिन्ना-वृत्तिका महत्त्वपूर्ण मुद्दा है । मिन्ना-वृत्तिंचाले मनुष्यको दानका ऋषिकार नहीं है । दान हो या मोण दोनोंका कर्ता 'मैं' ही हूं । श्रीर मिन्नामें 'मैं' को ही जगह नहीं है । इश्रीसे दोनोंको नहीं । न मोगमें फंसो, न त्यागमें पड़ो—यह मिन्नावृत्तिका सूत्र है । मिन्नावृत्तिके मानी हैं 'घर वड़ा करना', बड़ी जिम्मेदारी सिरपर लेना । मिन्ना गैर्राजम्मेदारी नहीं है ।

भित्ता मांगनेके मानी हैं 'मांगना छोड़ देना'। बाइबिलमें कहा है, 'मांगो तो मिल जायगा।' उसका मतलब है मगदान्से मांगो के मिलेगा। पर समाजसे १ 'मांगो मत, तो मिलेगा।'

'भित्ता मांगना' ये शब्द विसंवादी हैं। कारण, भित्ताके मानी ही हैं न मांगना । भित्ता मांगना ये शब्द पुनरुक्त हैं। क्योंकि भित्ता ही स्वतःसिद्ध मांगना है। भित्ता मांगनी नहीं पड़ती । कर्त्तव्यकी भोलीमें ऋधिकार पड़े ही हैं।

**१३:७:४०** 

### : 89:

### गांवोंका काम

असहयोग-आंदोलनके समयसे गांवांकी ओर लोगोंका ध्यान खिचा है। गांवोंका महत्त्व समभमें आने लगा है। कितने ही सेवक गांवोंमें काम भी करने लगे हैं, और कुछको उसमें कामयावी भी हुई है। पर अधिकांशको सफलता नहीं मिली है।

इसके पहले सुशिच्तितोंकी दृष्टि गांबोंकी श्रोर गई ही न थी । पहले तो नजर परायेंकी श्रोर थी। इंग्लेंडकी जनताको श्रनुकूल करना चाहिए, सरकारको परिस्थिति समकानी चाहिए, श्रादि । बादको निगाह श्रपनोंकी श्रोर फिरी। पर शहरोंकी श्रोर, सुशिच्तितोंकी श्रोर। 'सुशिच्तितोंमें राष्ट्रोय भावना पेदा करनी चाहिए'की बुनियाद पर सारा श्रांदोलन चलता था। श्रसहयोगके जमानेमें गांवोंकी श्रोर नजर गई। श्रागे बढ़े तो रचनात्मक कार्यक्रमके श्रांदोलनमें गांवोंकी श्रोर नजर गई। श्रागे बढ़े तो रचनात्मक कार्यक्रमके श्रांदोलनमें गांवोंकों प्रवेश करनेकी, ग्रामवासी जनताकी सेवा करनेकी प्रत्यच्च प्रेरणा हुई श्रीर जो थोड़ा -बहुत नतीजा निकला दीखता है वह इस प्रेरणाका ही फल है। इतने वपोंके लंथे श्रनुभवके बाद हमारे प्यानमें श्राया कि 'तेरा साई तेरे पास, नूक्यों भटके संसारमें १' फिर भी कामकी केवल शुरूश्रात होनेके कारण बहुतसे स्थानोंमें गांवका काम निष्कल हुत्रा।

यह कोई नई वात नहीं है। गुरू-गुरूमें ऐसा होता ही है। इससे निराश होनेकी कोई वजह नहीं, श्रीर निराश होनेकी स्थित है भी नहीं। कारण, कुछ स्थानीमें गांवोंके प्रयोग सफल भी हुए हैं। इसके किया जो प्रयोग श्रमफल प्रतीत होते हैं, वे भी प्रतात-भर होते हैं। परथर तोड़नेमें पहली गुछ चोटें वेकार गई-भी जान पड़ती हैं। पर उनका नतीजा तो होता ही है। इस मिसालमें फोड़ा जानेवाला परथर गांवकी जनता नहीं बल्कि हमारे सुशि- चित्तोंका विमुख हर्य है।

अय कहीं इम.रे मनमें गांबोंमें जानेकी वात उदित हुई है, लेकिन हम

नांवोंमें अपने शहरी ठाट-वाटके साथ जाना चाहते हैं, इससे हमारा काम जमता नहीं । गांवोंमें ग्रामीण होकर जाना चाहिए । यही हमारी असफलताका न्मुख्य कारण है ।

गांवमें गया हुन्रा सुशिच्तित मनुष्य श्राज भी ग्रामीण तो नहीं ही वन पाया । पर ग्राज वहां वह 'परोपकार'की हिवससे जाता है । उसे गांववालोंसे न्खुद कुछ क्षीखना है, यह वह भूल जाता है ।

उसे लगता है 'ये वेचारे अज्ञानमें लोटते पड़े हैं।' अपना घोर अज्ञान उसे नहीं दिखाई देता, और खुद उसे क्या करना चाहिए इसे विसारकर वह न्लोगोंसे काम लेनेके फेरमें पड़ जाता है। इसकी वजहसे वह प्राम-जीवनसे वित्रुल अलग-सा हो जाता है।

- १. ऋपनी सुशिच्तितपनकी ऋादतें छोड़कर हमें गांवमें जाना चाहिए।
- २. गाववालोंको शित्ता देनेकी वृत्ति लेकर नहीं जाना चाहिए।
- ३. खुद काममें लगें।
- ये तीन महत्त्वपूर्ण वातें हमें ध्यानमें रखनी चाहिएं।

कई वार ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी गांवमें जा बैठता है ज्योर किसी एक कामको, जिसे—गांवकी मददके विना—वह कर सकता था, सारे गांवमर्गे हलचल मचाकर भी नहीं कर पाता । श्रपने कामका उसे पूरा हिसाव—च्रण-च्रणका—रखना चाहिए। गांवके श्रादिमयोंकी निगाहमें उद्योगी श्रादमीकी इच्जत होती है। जो सुशिच्तित श्रादमी गांवमें जाकर विसीको कुछ सिखानेका खयाल छोड़कर रात-दिन काममें मग्न रहेगा श्रीर श्रपने चरित्रकी चौकसी करता रहेगा वह श्रपने-श्राप गांवके लिए उपयोगी वन जायगा, श्रीर श्राकशमंं जैसे तारे चंद्रमाके चारों श्रोर इकट्ठे रहते हैं देसे ही लोग उसके चारों श्रोर जमा हो जायंगे। हिंदुस्तानकी श्रामवासी जनता कृतज्ञ है, गुण परखनेकी शक्ति उसमें मरपूर है।

प्राम-संगठनका काम चरित्रवलके श्रमावमें संभव नहीं है। श्रीर गांवकी जनताके चारित्र्यका वटखरा 'प्राथमिक' सद्गुखोंपर श्रवलंत्रित है, श्रीर यही व्यसली वटखरा है। प्राथमिक सद्गुखोंसे मतलग है नीतिके मूलभूत सद्गुख। उदाहरणार्थ, त्रालस्य न होना, निर्मयता, प्रेम, इत्यादि । दिखाऊ उपार्जित गुण वस्तृत्व, विद्वत्ता वगैरह गांवके लिए बहुत उपयोगी नहीं होते । गाँवमें काम करनेवालेमें भावतकी लगन होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। यह प्राथमिक सद्गुणींका राजा है।

पर श्रपने लोगोंकी पवित्र भावनामें श्रभी हम रमे ही नहीं। यह हमारी निष्फलताका बहुत ही बड़ा कारण है। गांवके लोगोंके वहम, श्रंधिवश्वास हममें न होने चाहिएं। लेकिन उनमें जो कीमती भावनाएं हैं वे तो हममें होनी ही चाहिएं। पर वे नहीं होतीं। भजनसे हम भागते हैं। ईश्वरके नामोच्चारणसे हमारे हृदयमें भावनाकी वाढ़ श्रानी चाहिए पर वह नहीं श्राकों। ईश्वर, धर्म, संतोंके वारेमें पूरी कल्पना न रखनेवाले गंवारोंमें जो भिक्त-भाव होता है वह उनके संबंधमें वास्तविक श्रीर यथार्थ ज्ञान रखनेवालोंमें उनसे छी-गुना ज्यादा होना चाहिए। पर हमें ईश्वर श्रथवा साधु-संतोंके संबंधमें विल्कुल ही ज्ञान नहीं होता। इतना ही नहीं, भान भी नहीं होता; श्रगर हुश्रा तो विपरीत ज्ञान मरपूर होता है। इस वजहसे जनताके हृदयसे हमारा हृदय मिल नहीं सकता। श्ररपृश्यता सरीखी जो विपरीत भावनाएं धर्मके नामसे कतामें रूढ़ हो गई हैं उन्हें निकाल डालनेका उसीका प्रयत्न सफल होगा या उसीको प्रयत्न करना चाहिए जिसके हृदयमें जनताके हृदयकी पित्र भावनाएं हिलोरें भारती हैं। जनताकी योग्य भावनाएं, जिसमें नहीं हैं वह जनताकी श्रयोग्य भावनाएं कैसे निकाल सकेगा'?

लोगोंकी मली मावनात्रोंमें शामिल न हो सकना जैसे एक दोष है, वैसे ही दूसरे लोगोंके शारीरिक परिचयकी व्यर्थ इच्छा रखना मी दोष है और हमारे कामके लिए घातक है। किसी तरह लोगोंसे खूव जान-पहचान वढ़ानेकी हिवससे इधर-उधरके काममें व्यर्थ हाथ डालनेसे काम विगञ्जा है। अति परिचयकी आकांचासे हमारा लोगोंके प्रति आदर-माघ कम हो जाता है। लोगोंके सूदम-सूदम व्यवहारोंपर वेमतलव ध्यान देनेसे हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। सेवकको परिचयके वजाय आदरकी ज्यादा जरूरत होती है। लोगोंसे परिचय कुछ कम हो और उनके लिए आदर अधिक, तो सेवकको

तिए यह ज्यादा अञ्का है।

लेकिन 'लोगोंसे खूब जान-पहचान होनी चाहिए', यह बात श्रच्छे-श्रच्छे सेवावृत्तिवालों के मुं हसे भी सुनी जाती है। पर इसकी जड़में श्रहं कार छिपा हुश्रा होता है। सेवकको सेवावृत्तिकी मर्यादा जाननी चाहिए। हमारे शारीरमें कोई ऐसा पारस पत्थर तो नहीं चिपवा हुश्रा है कि किसीवा किसी तरह भी हमसे संबंध जुड़ा नहीं कि वह सोना हुश्रा। सेवाके निमित्तसे लोगोंसे जितना परिचय होता हो, जरूर होना चाहिए। द्वं द्वं द्वंकर परिचयके मौके निकालनेकी सेवक-केलिए जरूरत नहीं है। सच्चे सेवकके पास सेवा श्रपने-श्राप हाजिर रहती है, उसे प्रसंग वहीं द्वं दृतं नहीं फिरना पड़ता। शरीरसे परिचय बढ़ाने श्रीर उसीके साथ मनसे जनताके वारेमें श्रनादर बढ़ाते जानेमें कोई भी प्रायदा नहीं है।

इसके सिवा हममें एक और दोप है—त्याग की प्रतीति। हमसे थोड़ा-चहुत त्याग होता है। लेकिन त्यागकी प्रतीति त्यागको मार डालती है। त्यागकरके हम किसीपर कोई एहसान नहीं करते। इसके सिवा हमापा त्याग शहरकी निगाहसे 'त्याग' माना भी जाय तो गांव-गंवईके हिसावसे उसकी कोई बड़ी खकत नहीं। गांवमें तो बहुत ही बड़े त्यागकी अपेन्ता है। स्वयं गांवके लोग — चाहे मजबूरीका ही क्यों न हो—त्यागसे ही रहते हैं। उस हिसावसे हमारा त्याग किसी गिनतीमें नहीं है। और फिर उसकी प्रतीति! इससे सेवा ठीक तरह नहीं हो सकती।

इन दोषोंको निकाल देनेका प्रयत्न करनेपर फिर हमारा गांवका काम अस-फल न होगा ।

### : १८ :

# श्रस्पृश्यता-निवारणका यज्ञ

श्रस्पृश्यता-निवारणकी बात उठनेपर कुछ लोग कहते हैं—''भई, ये बातेंं तो होने ही वाली हैं, समयका प्रवाह ही ऐसा है; इसके लिए इतना आग्रह -रखने की क्या जरूरत ?" समयका प्रवाह अनुकृत है इसलिए कोशिशकी जरूरत नहीं श्रौर समय प्रतिकृल हो तो कोशिशसे कुछ होनेका नहीं । मतलब न्दोनों तरहसे 'कोशिशकी जरूरत नहीं है !' दुनियावी कामोंमें कोशिश श्रीर -धर्मको भाग्य-भरोसे,खूब ! यह धर्मको घोखा देना नहीं तो क्या है ? लेकिन धर्म कभी धोखा नहीं खा सकता । धर्मको धोखा देनेके प्रयत्नमें मनुष्य ऋपने-न्त्रापको ही धोखेमें डालवा है। धर्मके मामलेमें 'कम-से-कम कितनेमें काम चल -जायगा ?' यह कृपणवृत्ति जैसी बुरी है, वैसी ही 'हो ही रहा है', 'होनेवाला है ्ही', यह भाग्य-वादिता भी बुरी है। 'होनेवाला है ही' इसके मानी क्या ? विना ंकिये होनेवाला है ! लड़केकी शादी बिना किये नहीं होती ऋौर ऋस्पृश्यता-निवारण बिना किये हो जायगा ? ऋौर फिर समयके प्रवाहके मानी क्या हैं ? -समाजके सामुदायिक कर्जु त्वको ही तो 'समयका प्रवाह' कहते हैं ? उनमेंसे मैंने ऋपना कर्नु त्व निकाल लिया तो उतने हिस्सोंमें सामुदायिक कर्नु त्व क्मजोर पड़ जायगा, स्त्रीर यदि सबने यही नीति स्त्रपना ली तो सारा कर्जु त्व ही उड़ जायगा ! लेकिन "समयका प्रवाह ग्रस्पृश्यता-निवारणके श्रनुकृत है" इसका अर्थ अगर यह किया जाय 🎉 "हरिजनोंमें जागृति आ गई है, वे इमसे अपने-आप करा लेंगे, फिर इस क्यों करें" तब तो ठीक ही है। वह भी होगा । लेकिन उससे हमें त्रात्म-शुद्धिका पुरुष नहीं नसीव होनेका । ्ज्ञानदेवने जैसा कहा है कि दूध उफन जानेसे होम हुआ नहीं कहलाता. l ्रश्चिनका श्राहुति लेना श्रीर श्रंग्निको श्राहुति देना, दोनोंमें मेद है। पहली -चीजको स्त्राग लगना कहते हैं स्त्रौर दूसरीको यज्ञ करना कहा जाता है। हम -श्रात्मशुद्धिके यज्ञ-कुण्डमें श्रसपृश्यताकी श्राहुति न देंगे तो सामाजिक विष्लवकी श्राग लगकर श्रस्पृश्यता जल जानेवाली है, यह निश्चित बात है। परमेश्वर इमें सद्बुद्धि दे ।

#### : १९:

# ञ्जाजादीकी लड़ाईकी विधायक तैयारी

श्राजकल हिंदुस्तानमें श्राजादीकी लड़ाईकी चर्चा चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इस वारकी लड़ाई श्राखिरी होंगी श्रीर द्रष्टाश्रोंकी तो भविष्यवाणी है कि कई कारणोंसे स्वराज्य हमारी दृष्टिकी ही नहीं, हाथकी भी परुंचमें श्रा गया है।

श्चनेक कारणोंकी वदौलत स्वराज्य नजदोक चाई श्चा गया हो, पर 'स्वराज्य'के विषयमें मुख्य प्रश्न यह है कि 'स्व'के कारण वह कितना नजदीक श्चाया १ स्व-राज्य श्चनेक कारणोंसे नहीं मिलता, वह तो श्चकेले 'स्व-कारण'--से ही मिलता है।

उधर यूरोपमें एक महायुद्ध हो रहा है। मेड़ियोंका एक दल कहता है कि विरोधी दलके मेड़ियों द्वारा निगले गये मेमनोंको—संभव हो तो जिंदा, नहीं तो कम-से-कम मरी हुई हालतमें — छुड़ानेके लिए हमने यह महायुद्ध स्वीकार किया है। अवतकके आठ महीनोंमें तो मेड़ियेका पेट फाड़कर पुराने मेमनोंको वाहर निकालनेके वजाय नित नये मेमने गलेके नीचे उतारनेका ही सिलिसिला जारी है। इधर विरोधी दलके मेड़ियोंके पेटमें पहले हीसे पड़े हुए वड़े-वड़े मोटे-ताजे अधमरे मेमने इस आशासे मनके लड्डू खा रहे हैं कि मेड़ियोंकी इस अपटा-अपटीमें हम अवश्य ही उगल दिये जायंगे।

'ईसप-नीति' की ऐसी एक कहानी है। उसका मतलव निकालनेका भार ईसपको ही सौंपकर हम आगे वहों। यूरोपकी लड़ाई हिंसक साधनोंसे हिंसक उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए लड़ी जा रही है। हमारी लड़ाई आईसक, साधनोंसे आईसक उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए होगी। इन दोनोंमें भारी श्रांतर होते हुए मी उस हिंसक लड़ाईसे हम कई बातें सीख सकते हैं। लड़ाईके साधन चाहे जैसे क्यों न हों, आजकलका युद्ध सामुदायिक तथा सर्वोगीण सहयोगका एक- जनवर्स्त प्रयस्त होता है। यद्यपि इस प्रयस्तका फल विध्वंसक होता है, स्त्रीर उद्देश्य भी विध्वंसक होता है, तथापि वह प्रयस्त प्राय: सारा-का-सारा विधायक ही होता है। कहते हैं कि जर्मनीने सत्तर लाख फीज तैयार की है। स्त्राठ करोड़के राष्ट्रका इतनी वड़ी फीज तैयार करना, इतने वड़े पैमानेपर लड़ाईके हरवा-हथियार, स्त्रोर साधन सामग्री जुशना, चुने हुए लोगोंको फीजमें भरती करनेके बाद वाकी लोगों द्वारा राष्ट्रीय कारवार चलाना, संपत्तिकी धारा स्त्रव्याहत गतिसे प्रवाहित रखनेके लिए स्त्रीशोगिक योजनाएं यथासंभव स्त्रखंड रूपसे जारी रखना, सव स्कूल-कालिज वंद कर देना, नित्यकी जीवन सामग्रीकी व्यक्तिगत मिल्कियतके ऋधिकारपर सरकारी कब्जा जमा लेना, जिस प्रकार विश्व हपदर्शनमें स्त्रांख, कान, नाक हाथ, पैर, सिर, मुंह स्त्रनंत होते हुए भी हदय एक ही दिखाया गया है, मानो उसी प्रकार सारे राष्ट्रका इदय एक करना—यह सव इतना विशाल स्त्रोर इतना सर्वतोमुख विधायक कार्यक्रम है कि उसके संहारप्रवस्त होते हुए भी हम उससे बहुत-कुछ, सीख सकते हैं।

लोग पूछते हैं—''गांधीजो लड़ाईकी तैयारी करनेको कहते हैं, मगर इससे रचनात्मक कार्यक्रमका संबंध क्यों जोड़ देते हैं ? हिंदू-मुस्लिम-एकता, ज्यस्प्रश्यता-निवारण, खादो ख्रोर'ग्रामोद्योग, मद्य-निषेध, गांवकी सफाई तथा नई तालीम, —यह सारा रचनात्मक कार्यक्रम है । इसमें लड़ाईका तत्त्व कहां है ?" यह सवाल कौन लोग पूछते हैं ? वही जो यह मानते हैं कि हमें लड़ाई द्याहिंसक साधनोंसे ही करनी चाहिए । उनकी समफामें यह क्यों नहीं द्याता कि हिंसक लड़ाईके लिए भी श्राधकांशमें विधायक कार्यक्रमकी ही जरूरत होती है । सिपाहियोंके लिए विस्कुट बनानेसे लगाकर—नहीं, नहीं खेतोंमें त्यालू वोनेसे लगाकर—पनडुव्वियों द्वारा दुशमनोंके जहाज दुवाये जानेतक सब-का-सब लड़ाईका एक अखंड कार्यक्रम होता है ख्रोर उसके ख्रांतिम ख्रंशके सिवा शेष सारा प्रायः रचनत्मक हो होता है । इस विधायक कार्यक्रमपर हो उस ख्रांतिम विनाशक कार्यक्रमकी सफलता ख्रवलंदित होती है । यह शुरूवाला न्य्रगर नदारद हो जाय तो वह पीछेवाला भी लापता हो जायगा। यह मेद

न्जानकर ही दुरमन सामनेवाले पत्तके विनाशक कार्यक्रमको वेकार कर देनेके उद्देश्यसे उसके इस विधायक कार्यक्रमकी ही टांग तोड़ देनेके फेरमें रहता है। जहां हिंसक लड़ाईका यह हाल है वहां ग्रहिंसक लड़ाई तो विधायक कार्यक्रमके विना हो ही कैसे सकती है ? 'स्वराज्य'के मानी हैं 'सर्व-राज्य' ऋर्यात् हरेकका -राज्य । इस प्रकारका स्वराज्य विना सामुदायिक सहयोगके, विना उत्पादक कार्यक्रमके, बिना सर्वोपयोगी राष्ट्रीय त्रानुशासनके कैसे प्राप्त किया जा सकता -है ? कांग्रेसके तीस लाख सदस्य हैं । ऋगर वे राष्ट्रके लिए रोज ऋाधा घंटा भी कार्ते तो भी कितना वड़ा संगठन होगा ? इसमें मुश्किल क्या है ? वर्घा तहसीलको ही लीजिए। इस तहसीलमें कांग्रेसके छः हजार सदस्य हैं। उनको अगर वीस टुकड़ियोंमें वांट दिया जाय तो हरेक टुकड़ीमें तीन सी -सदस्य होंगे। हरेक टकड़ी सालभरमें तीन सौ सदस्योंको कातना सिखानेका इरादा करले तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे बड़ी वाधा है हमारी अअदा । "क्या लोग सीखनेके लिए तैयार होंगे !" "क्या सीखने पर भी कातते रहेंगे ?" "कताईका हिसाव रखेंगे ?" "उसे कांग्रेसके पास मेजेंगे ?"---ऐसी अनेक शंकाएं हम किया करते हैं। इस-के बदले हम काम शुरू कर दें तो एक-एक गांठ अनुभवके वाद खुलने न्तरोगी ।

कम-से-कम वर्धा तहसीलमें इस कार्य-क्रमको अ्रमलमें लानेकी चेष्टा की जा सकती है। कांग्रेस-कमेटियों, चरखासंघ, ग्रामसुधार-केंद्र, आश्रमों तथा अन्य संस्थाओं और गांवके अनुभवी व्यक्तियोंके सहयोगसे यह काम हो सकता है। कामका वाकायदा हिसाव लिखा जाना चाहिए। समय-समयपर कातनेकी प्रगतिकी जानकारी भी लोगोंको दी जानी चाहिए। कातना सिखानेके मानी यह हैं कि उसके साथ-साथ दूसरी कई वातें भी सिखाई जा सकती हैं अप्रोर सिखाई जानी चाहिए। कार्यकर्ता इस सूचनापर विचार करें। बहुत सुरिकल नहीं मालूम होगी। लाभदायक होगी। करके देखिए।

### ः २० : सर्व-धर्म-समभाव

दो प्रश्न हैं---

- (१) सर्वधर्म-समभावका विकास करनेके लिए क्या गांधी-सेवा-संवकी त्रोरसे कुछ ऐसी पुस्तकोंके प्रकाशनकी त्रावश्यकता नहीं है जिनमें विभिन्न धर्मोंका तुलनात्मक विचार हो ?
- (२) क्या त्राश्रम तथा त्रम्य संस्थात्रों में भिन्न-भिन्न धर्मों के महापुरुषोंके उत्सव मनाकर उन त्रवसरोंपर उन धर्मों के विषयमें ज्ञान देना वांछनीय नहीं है ?

१-ग्रगर सममावकी दृष्टिसे कोई ग्रंथ-लेखक पुस्तक तैयार करे न्त्रीर गांधी-सेवा-संघ उचित समभे तो ऐसी पुस्तक प्रकाशित करना ठीक होगा । पर प्रकाशन-विभाग खोलना सुभी पसंद नहीं है। सच वात तो यह है कि संसारमें धमोंके थीच जो विषम-भाव है वह उतना बुरा नहीं है। भारतवर्षमें भी काफी विरोध बताया जाता है, लेकिन वह तो ग्राखवारी चीज है। वास्तवमें विरोध है हो नहीं । हमारी कई हजार वर्षोंकी संस्कृतिने हम लोगोंमें समभाव पैदा कर दिया है। देहातमें अब भी वह नजर आता है। आजकलकी नई प्रवृत्तिने विरोध जरूर पैदा कर दिया है, पर वह धार्भिक नहीं है । उसका स्वरूप ग्रार्थिक है। धर्मका तो बहाना ले लिया जाता है। श्रीर श्रखवारोंमें प्रकाशन द्वारा उसे महत्त्व मिल जाता है। श्रगर वही प्रकाशनका काम हमं ग्रपने हाथोंमें ले लें तो उन्हींके शस्त्रका उपयोग करेंगे। यह ग्रन्छी नीति नहीं है । जिस शस्त्रमें प्रति-पन्ती निपुण है उसीका उपयोग करने-से काम नहीं चलेगा। लेकिन इससे भी भयानक एक चीज और है। वह है सर्वधर्म सम-ग्रभाव । ग्रभाव वढ रहा है, नास्तिकता वढ रही है । नास्तिकतासे मेरा संकेत तारिवक नास्तिकताकी ग्रोर नहीं है। तारिवक नास्तिकतासे में डरता नहीं । पर लिखनेसे वाम नहीं पार पड़ेगा । हम लिखें भी की कितने लोगः पढ़ेंगे ? गंं। साहित्य पढ़नेवाले तो हजारों हैं। अपने जीवनमें हम जिन चीजोंको उतार सकेंगे उन्हींका प्रचार होगा। पहले यही हुआ करता था। छापेखानेको आये हुए तो सौ वर्ष हुए। इस बीच किसी नये लेखककी लिखी कोई ऐसी पुस्तक निकली है जिसने तुलसीकृत रामायरा और तुवारामके अभंगों-की तरह जनतामें प्रवेश किया हो ? प्रकाशन प्रचारका एक साधन तो है, पर धार्मिक प्रचारमें उसकी कीमत कम-से-कम है। जिस चीजको हम अपने अद्धेय पुरुषोंके मुंहसे सुनते हैं उसका अधिक असर होता है। प्रकाशनसे विशेष लामकी संमावना नहीं जान पहती।

२—जहां आश्रम है वहां सव धमोंके प्रवर्तकोंके विषयमें भी अवसरपर चर्चा कर सकते हैं। पर भेरी वृत्ति तो निर्गुण रही है। रामनवमी या कृष्णाष्टमीपर मैंने प्रसंगवशात् भाषण किये हैं, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। जहां ऐसे उत्सव हो सकते हैं उनके होते रहनेमें कोई हर्ज नहीं है। [५:३:३६

#### ः २१ ः

## स्वाध्यायकी आवश्यकता

देहातमें जानेवाले हमारे कार्यकर्ताश्रोंमेंसे श्रिष्ठकांश उत्साही नवयुवक हैं। वे काम शुरू करते हैं उमंग श्रीर श्रद्धासे, लेकिन उनका वह उत्साह श्रंततक नहीं टिकता। देहातमें काम वरनेवाले एक माईका खत मुक्ते मिला था। लिखा था—'मैं सफाईका काम करता तो हूँ, लेकिन पहले उसका जो श्रसर गांव-वालोंगर होता था वह श्रव नहीं होता। इतना ही नहीं; विल्क वे तो मानने लगे हैं कि इसको कहींसे तनख्वाह मिलती है इसीलिए यह सफाईका काम करता है।" श्रंतमें उस भाईने पूछा है कि क्या श्रव इस कामको छोड़कर दूसरा काम हाथमें ले लिया जाय ?

यों कार्यकर्त्तात्रोंको श्रपने काममें शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं श्रीर यह हाल िंक कार्यकर्ताश्रोंका नहीं, बड़े-बड़े विद्वानों श्रीर नेताश्रोंकी भी यही

हालत है। इसका मुख्य कारण मुक्ते एक ही मालूम होता है। वह है स्वा-ध्यायका श्रभाव । यहांपर 'स्वाध्याय' शब्दका जिस श्रर्थमें मैं उपयोग करता हं उसे वता देना त्रावश्यक है। स्वाध्यायका ऋर्थ मैं यह नहीं करता कि एक किताव पढ़कर फेंक दी, किर दूसरी ली । दूसरी लेनेके बाद पहली भूल भी गये। इसको मैं स्वान्याय नहीं कहता। 'स्वाध्याय'के मानी हैं एक ऐसे विषयका अम्यास जो सब विषयों स्त्रोर कार्योंका मूल है, जिसके ऊपर वाकीके सब विषयोंका ऋाधार है लेकिन जो खुद किसी दूसरे पर ग्राश्रित नहीं। उन विषयने दिनमरमें थोड़े समयके लिए एकाग्र होनेकी आवश्यकता है । अपने-आपको और कातने आदि अपने सव कामोंको उतने समयके लिए विलकुल भूल जाना चाहिए । अपने स्वार्थके संसारमें जितनी वावाएं स्त्रोर कठिनाइयां पैदा होती हैं वे सभी इस परमार्थी कार्यमें भी खड़ी हो सकती हैं स्त्रीर यह भी संसार का एक व्यवसाय वन जाता है। त्रागर कोई सममता हो कि यह पर-मार्थी काम होनेकी वजह से स्वार्थी संसारकी मंभारोंसे मुक्त है तो यह समभ खतरनाक है। इसलिए जैसे कुछ समयके लिए संसारसे ग्रलग होनेकी त्रावश्यकता होती है वैसे ही इस कामसे भी त्रालग होने-की ग्रावश्यकता है; क्योंकि वास्तवमें वह काम केवल भावनाका नहीं है. उसमें वृद्धिकी भी खावश्यकता है । भावना तो देहातियों में भी होती है, लेकिन उनमें बुद्धिकी न्यूनता है । उसे प्राप्त करना चाहिए। बुद्धि और भावना एकदम ऋलग-ऋलग चीजें हों, सो नहीं है । इस विषयमें में एक उदाहरण दिया करता हूं।

सूर्यकी किरणोंमें प्रकाश है स्रोर उष्णता भी है। उष्णता स्रोर प्रकाशको तार्किक पृथक्करणसे स्रलग-स्रलग कर सकते हैं। फिर भी जहां प्रकाश होता है वहां उसके साथ उष्णता भी होती ही है। इसी तरह जहां सच्ची बुद्धि है वहां सच्ची भावना है; स्रोर जहां सच्ची भावना है वहां सच्ची बुद्धि है ही। उनका तार्किक पृथक्करण हम कर सकते हैं, लेकिन दरस्रसल वे एकहप ही हैं। कोई सोचता हो कि हमें बुद्धिसे कोई

मतलब नहीं है, सेवाकी इच्छा है और इसके लिए भावनाका होना काफी है, तो वह गलत सोचता है। इस बुद्धिकी प्राप्तिके लिए स्वाध्यायकी आवश्यकता है। विद्वानोंको भी ऐसे स्वाध्यायकी जरूरत है। फिर कार्यकर्ता तो नम्र है न १ उसको तो स्वाध्यायकी विशेष रूपसे जरूरत है। इस विषयमें वहुतन्से कार्यकर्ता सोचते हैं कि बीच-बीचमें शहरमें जाकर पुस्तकालयमें जाना, मित्रोंसे मिलना आदि बातें ग्राम-सेवाके लिए उपयोगी हैं, इनसे उत्साह बढ़ता है और उस उत्साहको लेकर फिर देहातमें काम करनेमें अनुकृतता होती है। लेकिन वे नहीं जानते कि ज्ञान और उत्साहका स्थान शहर नहीं है। शहर ज्ञानियोंका श्रद्धा नहीं है।

उपनिषद्में एक कहानी है--एक राजासे किसीने कहा कि एक विद्वान ब्राह्मण आपके राज्यमें है। उसको खोजनेके लिए राजाने नौकर भेजे। सारा नगर छान डालनेके वाद भी उनको वह विद्वान नहीं मिला। तव राजाने कहा. 'ग्ररे, ब्राह्मणको जहां खोजना चाहिए वहां जाकर द्वं हो।' तब वे लोग जंगलमें गये श्रीर वहां उनको वह ब्राह्मण मिला । यह वात नहीं कि शहरमें कोई तपस्वी मिल ही नहीं सकता । संभव है. कभी-कभी शहरमें भी ऐसा मनुष्य मिल जाय. लेकिन वहांका वातावरण उसके अनुकल नहीं । आत्माका पोषण-रत्त्रण श्राजकल शहरोंमें नहीं होता । देहातमें निसर्गके साथ जो प्रत्यक्ष संबंध रहता है वह उत्साहके लिए ऋत्यन्त ऋावश्यक है । शहरमें निसर्गसे मेंट कहां १ जगलमें तो नदी, पहाइ, जमीन सब चीजें वहीं सामने दिखाई देती हैं. और जंगलंके पास तो देहात ही होते हैं, शहर नहीं। सिर्फ उत्साह लेनेके लिए ग्राम-सेवकोंको शहरमें त्राना पढ़े, इसके बजाय शहरवाले ही कुछ दिनोंके लिए देहातमें जाकर कार्यकर्तात्रोंसे मिलते रहें तो श्रधिक अच्छा हो । असलमें उत्साह तो दूसरी ही जगह है । वह जगह है ऋपनी ऋात्मा । उसके चिंतनके लिए कम-से-कम रोज एकाध घंटा ग्रालग निकालना चाहिए। तस्वीर खींचने-वाला तस्वीरको देखनेके लिए दूर जाता है, श्रीर वहांसे उसको तस्वीरमें जो दोप दिखाई देते हैं उनको पास त्राकर सुधार लेता है। तस्वीर तो पास रहकर हो बनानी पड़ती है, लेकिन उसके दोष देखनेके लिए स्रलग हट जाना पड़ता है। इसी प्रकार सेवा करनेके लिए पास तो श्राना ही पड़ेगा। लेकिन कार्य-को देखनेके लिए खुदको श्रलग कर लेनेकी जरुरत भी है।

यही स्वाच्यायका उपयोग है । ग्रापनेको ग्रीर ग्रापने कार्यको विल्कुल भूल जाना ग्रीर तटस्थ होकर देखना चाहिए। फिर उसीमेंसे उत्साह मिलता है, मार्ग-दर्शन होता है, बुद्धिकी शुद्धि होती है।

#### : २२ :

## दरिद्रोंसे तन्मयता

दो प्रश्न हैं-

(१) हममेंसे जो ब्राजतक तो मध्यमवर्गका जीवन विताते आये हैं परंतु अब दरिद्रवर्गसे एकरूप होना चाहते हैं, वे किस कमसे अपने जीवनमें परिवर्तन करें जिससे तीन-चार वर्षमें वे निश्चित रूपमें चन दरिद्रोंसे एकरूप हो जायं !

(२) मध्यम श्रथवा एक्चवर्गके लोग दरिद्रोंसे श्रपनी सद्भावना किस तरह प्रकट कर सकते हैं ? क्या इस प्रकारका कोई नियम बनाना ठीक होगा कि संघके सदस्य कोई ऐसा ख्याय करें जिससे खनके खर्चमेंसे हर १) मेंसे ४४) रुपये दरिद्रोंके घर सीधे पहुँच जायं ?

पहले तो हमें यह समभाना है कि हम मध्यमवर्ग श्रीर उच्चवर्गके माने जानेवाले 'शाणी' हैं, श्रर्थात् हम प्राण्यान् वनना चाहते हैं। जिनकी सेवा करना चाहते हैं उनके-से वनना चाहते हैं। पानी कहींका भी क्यों न हो, समुद्रकी श्रोर ही जाना चाहता है। यद्यपि सव पानी समुद्रतक नहीं पहुंच सकता, लेकिन चाहे वह मेरा नहाया हुश्रा हो, या गंगाजीका, दोनोंकी गति समुद्रकी श्रोर है। दोनों निम्नगतिक—नम्र हैं। एक जगह थोड़ा पानी, उसकी ताकत कम होनेक कारण, मले ही वीचमें एक जाय, श्रीर किसी छोटे

वृज्ञको जीवन प्रदान करनेमें उसका उपयोग हो—यह तो हुआ उसका भाग्य-परंतु उसकी गित तो समुद्र ही है। समुद्रतक पहुंचनेका भाग्य तो गंगाके समान महानिद्योंको ही प्राप्त होता है। इसी तरह उच्च और मध्यम श्रेणियां पहाड़ और टीलेके समान हैं। यहां जिसकी हमें सेवा करनी है वह महा-समुद्र है। इस महासमुद्रतक सब न भी पहुंच सकें, तो भी कामना तो हम यही करते हैं कि वहांतक पहुंचें। अर्थात् जहांतक पहुंच पायें उतने हीसे संतोष न मान लें। हमें जिसको सेश करनो है उसका प्रश्न सामने रखकर अपने जीवनकी दिशा बदलते रहना चाहिए और खुद निम्नगितक—नम्र बनना चाहिए।

पर इसके कोई स्थूल नियम नहीं बनाये जा सकते । श्रगर बनाना शक्य हो ता भी वे मेरे पास नहीं हैं श्रोर न मैं चाहता ही हूं कि ऐसे नियम बनाने-का कोई प्रयत्न किया जाय । चार या पांच बन्नोंमें उच्च श्रोर मध्यम श्रेणीके लोगोंको गरीब बना देनेकी कोई विधि नहीं है । हमें गरीबांको सेवा करनी है, यह सममक्तर जाग्रत रहकर शक्तिमर काम करना चाहिर । कोई नियम नहीं है, इसोलिए बुद्धि श्रोर पुरुवार्थकी गुं जाइश है । पिछले सोलह बन्नोंसे मेरा यह प्रयत्न जारी है कि मैं गरीबोंसे एक इप हो जाऊं, लेकिन मैं नहीं सममता कि गरीबोंका जीवन व्यतीत करनेमें सकल हुआ हूं । पर इसका उपायं क्या है ! सुभे इसका कोई दु:ख भी नहीं है । मेरे लिए तो प्राप्तिके श्रानंदकी श्रयेचा प्रयत्नका श्रानंद बढकर है ।

शिवकी उपासना करनो हो तो शिव बनो, ऐसा एक शास्त्रीय सूत्र है। इसी तरह गरीवांकी सेवा करनेके लिए गरीव बनना चाहिए। पर इसमें विवेककी जरूत है। इसके मानो यह नहां कि हम उनके जोवनकी वुराइयों-को भो अपना लें। वे ज़ैसे दिस्त्रनारायण हैं वैसे मूर्छ-नारायण भो तो हैं। क्या हम भी उनको सेवाके लिए मूर्ख बनें १ शिव वननेका मजलव यह नहीं है। जिनका धन गया उनकी बुद्धि तो उससे भी पहले चली गई। उनके-जैसा बनकर हमें अपनी बुद्धि नहीं खोनी चाहिए।

देहातमें किसान धूपमें काम करते हैं। लोग कहते हैं, 'श्रेचारे किसानोंको

दिनमर धूपमें काम करना पड़ता है।" श्ररे धूपमें श्रीर खुले श्राकाशके नीचे काम करना, यही तो उनका वैभव बचा रह गया है! क्या उसे भी श्राफ छीन लेना चाहते हैं! धूपमें तो विटामिन काफी है। श्राप हो सके तो हम भी उन्होंकी भांति करना शुरू कर दें। पर वे जो रातमें मकानोंको संदूक बनाकर उनमें श्रपने-श्रापको बंद करके सोते हैं उसकी नकल हमें नहीं करनी चाहिए। हम काफी कपड़े रक्खें। उनसे भी हम कहें कि रातमें श्राकाशके नीचे सोश्रो श्रीर नच्चोंका वैभव लूटो। हम उनके प्रकाशका श्रमुकरण करें, उनके श्रंघकारका नहीं। उनके पास श्राप पूरे कपड़े नहीं हैं तो हम उन्हें इतना समर्थ क्यों न बना दें कि वे भी श्रपने लिए काफी कपड़े बना लें! उन्हें महीनों तरकारी नहीं मिलती, दूध नहीं मिलता। क्या हम भी साग-माजी श्रीर दूध छोड़ दें! यह विचार ठीक नहीं है। एक श्रादमी श्रार डूव रहा है श्रीर श्रार उसे देखकर हमें दु:ख होता है तो क्या हम भी उसके पीछे: डूव जायं! इसमें दया है, सहानुभृति भी है। लेकिन वह दया श्रीर सहानुभृति किस कामकी जिसमें तारक-युद्धिका श्रमाव हो! सच्ची कुपामें तारक-शित होनी चाहिए। तुलकीदासजीन उसे 'कृपालु श्रलायक' कहा है।

हमें श्रपने जीवनकी खरावियोंको निकालकर उसे पूर्ण वनाना चाहिए । उसी प्रकार उनकी बुराइयोंको दूर कर उनका जीवन मी पूर्ण वनाने में उनकी सहायता करनी चाहिए । पूर्ण जीवन वह है जिसमें रस या उत्साह है । मोग या विलाखिताको उसमें स्थान नहीं । हम दिखों-जैसे वनें या पूर्ण जीवनकी श्रोर वहें ? लोग कहते हैं, ऐसा करनेसे हमारा जीवन त्यागमय नहीं दिखाई देगा । पर हमें इस वातका विचार नहीं करना है कि वह कैसा दिखाई देगा । हम यह भी न सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा । परिणाम-परायणताको छोड़ देना चाहिए । हमारी जीवनपद्धति , उनसे भिन्न है । हमें दूध मिलता है, उन्हें नहीं भिलता; इस वातका हमें दुःख हो तो वह उचित ही है । यह दुःख-बीज तो हमारी हृदय-भृमिमें रहना ही चाहिए । वह हमारी उन्नित करेगा । मुक्ते तो इसका कोई उपाय मिल भी जाय तो दुःख होगा । श्रार किसी चमत्कारसे कल ही हमें स्वराज्य मिल जाय तो उसमें कोई श्रानंद

नहीं । हमारे पुरुषार्थ श्रीर रचनात्मक शक्तिसे तारक-बुद्धिका प्रचार होकर सारी देहाती जनता एक इंच भी श्रागे बढ़ सके तो हम स्वराज्यके नजदीक पहुंचेंगे । जैसे नदियां समुद्रकी श्रोर बहती हैं उसी प्रकार हमारी वृत्ति श्रीर शक्ति गरीबोंकी श्रोर बहती रहे, इसीमें कल्याया है ।

#### : २३ :

#### तरणोपाय ?

वैधानिक श्रांदोलन करना, जनताकी शिकायतें सरकारके सामने रखना श्रोर मीठे मीठे दंगसे उन शिकायतेंका इलाज करा लेना और इतना करके संतोष मान लेना—शुरूमें यही कांग्रेसका कार्यक्रम था । लेकिन न तो शिकायतें दूर होती थीं और न संतोष ही मिलता था। पुश्तमरके श्रनुमवके बाद कांग्रेस इस नतीजेपर पहुंची कि स्वराज्यके बिना चारा नहीं । यह अनुभव-संदेश तरुणोंको सुनाकर पितामह दादाभाई निवृत्त हो गये।

धुनके पक्के तस्या काममें जुट गये । गुप्त षड्यंत्र, सरकारी ब्रहल-कारोंका खून श्रीर सरकारको डराकर स्वराज्य प्राप्त करनेका अपनी दृष्टिसे स्वावलंदी प्रयोग उन्होंने शुरू कर दिया। श्रांदोलनके लिए पैसेकी जरूरत होती ही है। वह कहांसे लाया जाय १ यह मार्ग परावलंबी था। इसके अलावा अराजक तस्योंके लिए वह खुला भी नहीं था। युक्कोंने डाके डाल कर पैसे कमाने केस्वावलंबी मार्गका अवलंबन किया। शुरूमें इन डाकुश्रोंकी—जिनके घरोंमें डकेती हुई उन लोगोंने तो नहीं, पर जो सुरिच्त थे, उन लोगोंने—योड़ी-वहुत प्रशंसा भी की। इसलिए स्वार्थी डाकू भी उनके लिए इस अधिक सुसाध्य साधनका प्रयोग करने लगे। जो भजन जैसी उज्ज्वल संस्थापर भी क्वजा कर सके उनके लिए डकेती हस्तगत करना मुश्किल तो था ही नहीं। फलतः दोनों प्रकारकी डकेतियोंसे जनता पीड़ित हुई। उधर सरकारने भी दमन-नीति अखितयार की। तस्योंके लिए जो सहानुभृति थी

उसका स्रोत स्लिने लगा। इतनेमें सममदार श्रिहंसावादी श्राये। वे कहने लगे कि पुराना वैधानिक श्रांदोलनका मार्ग जिस प्रकार निरर्थक था उसी प्रकार यह गुप्त साजिशोंका रास्ता भी वेकार है। इधर-उधर दो-चार खून करनेसे क्या फायदा ? हिंसा भी कारगर होनेके लिए संगठित होनी चाहिए। श्रासंगठित, श्रव्यवस्थित, लुक-ल्डिपकर की हुई हिंसा किसी कामकी नहीं, श्रीर संगठित हिंसा हमारे वसकी बात नहीं है। इसलिए हमें श्रिहंसासे ही प्रतिकार करना चाहिए। गांधीजी हमें रास्ता दिखानेमें समर्थ हैं। उनके मार्गदर्शनसे लाभ उठाकर हमें जनताकी प्रतिकार-शक्ति संगठित करनी चाहिए। जनताकी शक्ति संगठित होनेपर उसकी बदौलत संपूर्ण नहीं तो थोड़ी-बहुत सत्ता हमारे हाथोंमें श्रवश्य श्रायेगी। यह सत्ता श्रानेपर श्रागे का विचार कर लेंगे।

श्रवश्य ही, यह श्रिहंसा नीति-रूपमें थी जो हमारे युवकोंको भी गुप्त पड्यंत्रोंकी श्रसफलताके श्रीर दिच्या श्रफ्रीकामें गांधीजीकी सफलताके श्रनुभवके कारण कुछ-कुछ जंची । जो लोग श्रपनी परछाईतकसे डरते थे उनको छोड़कर सारा-का-सारा राष्ट्र एकत्र होकर श्रिहंसक प्रतिकारके इस नये श्रांदोलनमें शामिल हुश्रा । गांधीजीकी नैष्ठिक श्रिहंसको जोड़ने-घटानेसे जितनी शक्ति प्रकट हो सकी उसी परिमाणमें उसका परिणाम भी निकला श्रीर संगठित हिंसाकी श्रव्यवहार्यता श्रन्वयव्यत्रिकसे सर्वमान्य हुई ।

इतनेमें यूरोपमें महायुद्धकी त्राग भड़की । शौर्य, साधन-संपत्ति, संगठन, साहस त्रादि गुर्योके लिए प्रसिद्ध शक्तिशाली राष्ट्र पांच-पांच, दस-दस दिनों-में त्रपनी स्वतंत्रता गंवा येठे । वीस साल पहले वैभवके शिखरपर पहुंचा हुत्रा फ्रांस-लेसा राष्ट्र भी तीस लाखकी फीज खड़ी कर, इंग्लैंड-लेसे राष्ट्रका सहयोग प्राप्त कर, त्रौर शूरताकी पराकाष्टा कर, गुलामसे भी गुलाम हो गया । जिन हाथोंने पिछले महायुद्धमें फ्रांसको विजय प्राप्त करा दी, शरण-पत्र लिखनेके लिए भी वही हाथ काम त्राये ।

हमारी त्रांखें खुल गईं। त्रसंगिठत हिंसा तो बेकार सावित हो ही चुकी

थी। लेकिन कार्य-सिमिति कहती है कि अब यह स्पष्ट हो गया कि चाहे जितने बड़े पैमानेपर की गई संगठित हिंसा भी स्वतंत्रताकी रचाके लिए बेकार है।

असंगठित हिंसा और सुसंगठित हिंसा—नहीं, नहीं, अतिसुसंगठित हिंसा भी—दोनों या तीनों वेकार सिद्ध हो चुकी हैं। तब क्या किया जाय ?

गांधीजी कहते हैं—"ऋहिंसाके प्रति ऋपनी निष्टा हट् करो।" हम कहते हैं—"हम ऋमी तैयार नहीं हैं।"

''तो तैयारी करो।"

''श्रवसर वड़ा विकट है। नाजुक वक्त श्रा गया है। हम दुर्बल मनुष्य हैं। इसलिए वैसी तैयारीकी श्राज तुरंत गुंजाइश नहीं है।''

''तो फिर घड़ीभरके लिए स्वस्थ (शांत) रहो। भिल्टन कहता है, जो स्वस्थ (शांत) रहकर प्रतीच्चा करते हैं वे भी सेवा करते हैं।"

"हां, कहते तो श्रोर कई लोग भी ऐसा ही हैं; लेकिन हमपर जिम्मेदारी है। हमें कुछ न-कुछ हाथ पैर हिलाना ही चाहिए।"

पानीमें तैरनेवाला तर जाता है। पानी पर स्वस्थ ( शांत ) लेटने-वाला भी पानीकी सतहपर रहता है। केवल हाथ-पैर हिलानेवाला तहमें पहुँच जाता है। केवल ''हम कुछ-न-कुछ कर जायंगे''से ही क्या होने-वाला है ? [१:७:४०

#### : २४ :

### व्यवहारमें जीवन-वेतन

हर बातमें में गिणतके अनुसार चला हूं। शिच्वा समिति (हिंदुस्तानी-तालीमो-संघ)के पाठ्यक्रममें कातने-धुननेकी जो योजना मैंने दी है उसे देखकर किशोरलालभाई-जैसे चौकन्ने सज्जनने भी कहा कि तुमने गति वगैरहका जो हिसाव रखा है उसपर कोई आ्राचेप नहीं किया जा सकता। गिणतका इस

प्रकार प्रयोग करनेवाला होनेपर भी में ऐसा मानता हूं कि कुछ चीजोंके 'मूलें कुठारघातः' करके उन्हें तोड़ डालना चाहिए। वहां 'घीरे-घीरे', 'क्रमशः' श्रादि शब्द-प्रयोग उपयुक्त नहीं होता । मैं श्रपने जीवनमें ऐसा ही करता हूं। १६१६में मैंने घर छोड़ा। यां तो घरकी परिस्थित कुछ ऐसी न थी कि मेरा वहां रहना ऋरांभव हो जाय। मां तो सुक्ते ऐसी मिली थी कि जिसकी याद मुफ्ते त्राज भी नित्य त्राती है। पिताजी क्रमी जीवित हैं। उनकी उद्योगशीलता, अभ्यासवृत्ति, साफसुथरापन, सञ्जनता ग्रादि गुण सभीको श्रनुकरणीय लगेंगे। लेकिन यह सब होते हुए भी मुक्ते ऐसा लगा कि मैं त्रव इस घरमें नहीं समा सकता ! जब घर छोड़ा तव 'इंटरमीजिएट'में था I क्तिने ही मित्रोंने कहा-"दो ही साल ग्रौर लगेंगे । धी० ए० करके डिग्री लेकर जाग्रो।" उस सबके लिए एक ही जवाब था कि "विचार करनेका" मेरा यह ढंग नहीं है।" घर छोड़नेके पहले भिन्न-भिन्न विषयोंके सर्टिफिकेट लेकर चूल्हेक पास बैठ गया श्रीर तापते-तापते उन्हें जलाने लगा । माने पूछा, "क्या कर रहा है ?" मैंने कहा, "सर्टि फिक्नेट जला रहा हूं।" उसने पृद्धा, "क्यों"? मैंने वहा, "उनकी मुक्ते क्या जरूरत ?" मांने कहा, "ग्ररे, जरूरत न हो तो भी पड़े रहें तो क्या हर्ज है ? जलाता क्यों है ?" "पड़े रहें तो क्या हर्ज है ?" इन शब्दोंकी तहमें यह भावना छिपी हुई है कि "श्रागे कभी उनका उनयोग करनेकी जहरत पड़े वा ?" इस घटनाकी याद मुक्ते पारसाल ग्राई । सरकारने भेट्रिक-पासको मतदानका ग्राधिकार दिया है । मुभे यह अधिकार मिल सकता है। लेकिन मेरे पास सर्टिकि केट कहां है ? एकाध रुपया खर्चकर दरख्वास्त करुं तो। शायद उसकी नकल मिल जाय: पर मैंने कहा कि 'क्या मतलय उस करिसिकेटसे ? पैतीस करोड़ लोगोमेंसे तीन करोड़-को मत-दानका र्यायकार मिला है। बाकी वर्त्तास करोड़को नहीं मिला हैं। में उन्होंके साथ क्यों न रहे ?"

मुफे मराठोंके इतिहासकी घटना चाद छा रही है । गोहके कर्मदकी मददसे मराठे सिंहगढ़ पर चढ़ गये। लटाईमें तानाजी मारा गया। उसके मारे जाते ही मराठोंकी सेना हिम्मत हारकर भागने लगी छीर जिस रस्तेके बल चढ़कर वह ऊपर आई थी उसीके सहारे नीचे उतरनेका इरादा करने लगी। तब तानाजीके छोटे भाई सूर्याजीनें उस रस्सेको काट डाला और चिल्लाकर कहने लगा, "मराठो, भागते कहां हो ? वह रस्सा तो मैंने पहले ही, काट डाला है।" यह सुनते ही मराठोंकी फौजने सोचा कि चाहे लड़ें या भागें, मरना तो निश्चित है। यह जानकर मराठा सेनाने फिर हिम्मत की और लड़ाईमें जीतकर सिंहगढ़ फतह किया। यह जा 'रस्सा काट देनेकी नीति' है उसका उपयोग कहीं-कहीं करना ही पड़ता है। मेरे विचार इस ढंगके होनेके कारण कुछ लोगोंको वे अन्यवहार्य जान पड़ते हैं। वे मुक्ते कहते हैं, "तुम्हारे विचार तो अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें आजसे सो वरस बाद पैदा होनाः चाहिए था। आजका समाज तुम्हारे विचारांपर अमल नहीं करेगा।" इसके विपरीत दुछ लोगोंको मेरे विचार पांच-सात सौ साल पिछड़े प्रतीत होते हैं। वे कहते हैं कि साधु-संतोंका साहित्य पढ़-पढ़कर इसका दिमाग उसीसे भर गया है। वर्तमान समाजके लिए इन विचारोंका कोई उपयोग नहीं।

जब मैं पौनारमें गण्पतरावके यहां रहता था तो उनके यहांकी एक स्त्रीः मक्खन वैचने वर्धा ऋाई। शामतक उसे कोई गाहक न मिला, क्योंकि वर्धाके बुद्धिमान लोगोंने भाव सस्ता करनेका भी एक शस्त्र द्वं द्वं निकाला है। यथा-सम्ब देर करके बाजार जाना चाहिए। उस वक्त चीजें सस्ती मिलती हैं। देहातवालोंको लौटनेकी जल्दी रहती है, इसलिए वे ऋौने-पौने ऋपनी चीजें वेच देते हैं। विलकुल शामको एक मला श्रादमी श्राया। उस वेचारीने भाव दोपहरकी ऋपेचा दो-तीन ऋाने कम ही वतलाया। तो भी वह भला श्रादमी मोल-मुलाई ही करता रहा। श्राखिर उस स्त्री ने सोचा कि ऋब पांच मील इसे ढोकर वापस ले जानेसे ऋच्छा है 'जोही हाथ सोई साथ।' उसने ऋषे दाममें मक्खन वेच दिया।

त्राज खरीददार श्रीर विकेता इकट्ठे होते ही सोचने लगते हैं किः सामनेवाला सुभे फंसानेपर तुला है। श्रतः वेचनेवाला जो भी कीमत कहे खरीददार उससे कुछ कम ही में मांगेगा। माना जाता है कि जो कम-से-कम दाम्में चीज ले श्राये वह बड़ा होशियार है। लेकिन हम श्रवतक यह नहीं -समभ पाये हैं कि पैसे गंवाकर हृदय बचानेमें भी कुछ चतुराई है। जबतक कम-से-कम पैसे देनेमें चतुराई मानी जाती है तबतक गांधीजीकी बात -समभमें नहीं त्रा सकती और न श्रहिंसाका प्रचार ही हो सकता है।

तरकी वें सोची जा रही हैं कि कलकत्तेमें जापानी बम बरसायें तो हम आहारमरज्ञा किस तरह करें, लेकिन इनसे क्या होनेवाला है ? बम तो बरसने-वाले ही हैं। आज न सही दस साल बाद बरसेंगे। यदि एक ओर हम जापानका सस्ता माल खरीदकर उसे मदद करते रहेंगे और दूसरी ओर उसके बम न गिरें इसकी कोशिश करते रहेंगे, तो वे बम कैसे टलेंगे ? बम या युद्ध टालनेका वास्तविक उपाय तो यही है कि हम अपनी आवश्यकताकी चीजें अपने आस-पास तैयार करायें और उनके उन्वित दाम दें।

एक बार एक सभामें मैंने पूछा कि "हिंदुस्तानकी श्रौसत श्रायु-मर्यादा इक्कीस साल श्रौर इंग्लैंडकी बयालीस साल है, तो वताइए इंग्लैंडका मनुष्य हिंदुस्तानीकी श्रपेचा कितने गुना ज्यादा जीता है ?" छोटे-छोटे वालकोंने ही नहीं विल्क वड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोगोंने भी जवाव दिया कि "दुगुना जीता है ।" मैंने उन सबको फेल कर दिया । मैंने कहा कि "इक्कीस दूने वयालीस होते हैं, यह सही है । लेकिन हरएक श्रादमीकी उम्रके लड़क-पनके पहले चौदह साल छोड़ देने चाहिएं, क्योंकि उनसे समाजको कोई फायदा नहीं होता । ये चौदह साल यदि हम छोड़ दें तो हिंदुस्तानका श्रादमी सात साल श्रौर इंग्लैंडका श्रयाईसं साल जीता है । यानी हिंदुस्तानकी श्रपेचा इंगलैंडका मनुष्य दुगुना नहीं चौगुना जीता है ।"

यही नियम मजदूरीमें भी घटित होता है। समाजमें यदि सभी लोग उचोगी और परस्परावलंबी होते तो चीजोंके भाव चाहे जो हानेसे या आठ आनेकी जगह दो आने मजदूरी होनेसे कोई फर्क न पड़ता। तेलीका तेल जुलाहा खरीदता है, उसका कपड़ा तेली खरीदता है, दोनों किसानसे अनाज खरीदते हैं, किसान दोनोंसे तेल या कपड़ा खरीदता है। उस दशामें हम अनाजका भाव रुपयेका चार सेर समभें या दस सेर समभें, क्या फर्क पड़ेगा? न्रोजाना मजदूरी दो आने कहें या आठ आने, क्या फर्क होगा? क्योंक, जब सभी उद्योगी श्रीर परस्परावलंबी हैं तो एक चीजका जो भाव होगा उसी हिसाबसे वूसरी चीजोंके भाव भी लगाये जायंगे। महंगे दाम लगायेंगे तो ज्यवहारमें बड़े-बड़े सिक्के बरतने होंगे, श्रीर सस्ते दाम लगायेंगे तो सस्ते सिक्कोंकी जरूरत होगी। महंगे भावोंके लिए रूपये लेकर दाजारमें जाना होगा। सस्ते भाव होंगे तो कौड़ियोंसे लेन-देनका व्यवहार हो सकेगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर श्राज समाजमें एक ऐसा वर्ग है कि जो न तेल पेरता है, न कपड़ा बुनता है, न श्रमाज पैदा करता है श्रीर न दूसरा कोई उत्पादक श्रम करता है। हम श्रगर चीजोंके दाम बढ़ा दें तो एक सेर मंटेके बदले श्राज इस वगकी श्रोरसे हमें चार पैसे मिलते होंगे तो कल दो या चार श्राने मिलने लगेंगे। भाव या मजदूरी बढ़ानेका यही लाम या उपयोग है। लेकिन यह वर्ग हर हालतमें बहुत छोटा ही रहेगा। इसलिए श्रगर हम सक्की मजदूरी श्राठ श्राने कर दें तो वास्तवमें वह चौगुनी न पड़कर डेढ़ गुनी या दुगुनी ही पड़ेगी।

लेकिन आज आठ आने मजदूरीके सिद्धान्तको कोई ग्रहण ही नहीं करता। उसे स्वीकार करनेका मतलव है कि हमें अपनी सारी जीवनोपयोगी चीजोंके दाम मजदूरीके हिसाबसे लगाने चाहिए। तब पता चलेगा कि ढाई-तीन सी साल पहलेका उस वेवकूफ उकारामका अर्थशास्त्र आज १६३८ या १६३६ के आधुनिकतम अर्थशास्त्रसे मेल खाता है। हम एक ऐसी जमात बनाना चाहते हैं जो मजदूरीका उपर्युक्त सिद्धांत अमलमें लाये। हम अगर एक घड़ा खरीदने जायं तो इम्हारिन उसके दाम दो पैसे वतलायेगी। हमें चाहिए कि हम घड़ा वनानेमें लगा हुआ वक्त पूछकर उससे कहें कि "मां, में तुमें इस घड़के दो आने दूंगा। क्योंकि इसके लिए तुमें इतने घंटे खर्च करने पड़े हैं और उन घंटोंकी इतनी मजदूरीके हिसाबसे इतने दाम होते हैं।" आप दो आने देकर वह मटका खरीदेंगे तो मटकेवाली समभेगी कि यह कोई वेवकूफ आदमी जान पड़ता है। दूसरी वार अगर आप एक माड़ लेने जायंगे तो वह तुरंत उसके दाम छः आने वतलायेगी। तव आप उससे सारा हिसाब पूछकर सममायंगे कि माड़के दाम छः आने विलक्त दो या

नीन श्राने हैं। तब वह स्त्री समभ जायगी कि यह श्रादमी वेवक्स नहीं है, इसे श्रक्ल है श्रीर यह किसी-न-किसी हिसावके श्रनुसार चलता है।

ठगा जाना एक बात है श्रीर विचार पूर्वक मौजूदा बाजार-भावकी श्रपेद्धा श्रिषक, लेकिन वस्तुत: उचित कीमत देना बिलकुल दूसरी बात है। उचित कीमत ठहरानेके लिए हमें विभिन्न धंधोंका श्रध्ययन कर या उन धंधोंमें पड़े हुए लोगोंसे प्रेमका संबंध कायम करके श्रलग-श्रलग चीजोंका एक समय-पत्रक बनाना होगा। उतने समयकी उचित मजदूरी तय करनी होगी श्रीर उसमें कच्चे मालकी कीमत जोड़कर जो दाम श्राये उतनी उस चीजकी कीमत समक्तनी चाहिए। यदि हम ऐसी कीमत नहीं देते तो श्रहिसाका पालन नहीं करते।

श्रव, यह मजतूरी सब लोग श्राज नहीं देंगे । यदि मुमिकन हो तो हम पूरी मजदूरीका माल वेचनेवाली एक एजेन्सी खोल सकते हैं । श्रगर वह सारा माल विकवा दे तो कोई सवाल ही नहीं रह जाता, लेकिन श्रगर यह मुमिकन न हो तो मजदूरोंको श्राजकी तरह उसी पुराने मावमें श्रपना माल वेचना पड़ेगा । ऐसी हालतमें उनके सामने दो रास्ते हैं । एक तो यह कि वे कम दामोंमें श्रपना माल वेचनेसे इन्कार कर दें । लेकिन यह श्राज श्रसंभव है । दूसरा रास्ता यह है कि मजदूरोंमें ऐसी भावना—हिसाबी वृत्ति निर्माण हो कि वे कहें कि "इस चीजकी उचित कीमत इतनी है । परंतु यह धनवान मनुष्य वह कीमत नहीं देता । तो जितनी कीमत उसने दी है उतनी जमा करके वाकीके पैसे मैंने उसे दानमें दिये, ऐसा मैं मान लूंगा।" धनाढय लोग गरीवोंको जो दें वही दान है या केवल धनाढय ही दान कर सकते हैं, यह धारणा क्यों हो ! जो लोग सदा दान दे रहे हैं उन्हें इस वातका ज्ञान करा देना चाहिए कि वे दान दे रहे हैं ।

पूरी मजदूरीके सिवाय समाजवाद या साम्यवादका दूसरा कोई इलाज नहीं। इतना ही नहीं, बिलक इतना रक्तपात इस देशमें होगा जितना कि रूस या दूसरे किसी देशमें न हुआ होगा। मैंने एक व्याख्यानमें—पौनारकी खादी-यात्रामें—साचात् महास्मा गांधीके सामने वेदका यह मंत्र "सोघमन्नं विन्दते

श्राप्रचेताः सत्यं व्रचीमि वधइत् स तस्य । नार्यमणं पुष्यित नो सखायं केवलाघो भवित केवलादी" पढ़ा जो स्पष्ट शब्दोंमें कहता है कि जो धिनक श्रपने श्रासपासके लोगोंकी पर्वाह न करते हुए धन इकट्ठा करता है वह धन प्राप्त करनेके वदले श्रपना वध प्राप्त करता है । 'वध' श्रोर 'मृत्यु'में यद्यपि सायणाचार्य कोई भेद नहीं करते तथापि मेरी दृष्टिसे उन दोनोंका भेद श्रास्यंत स्पष्ट है । इस मंत्रको श्राप समाजवादका मंत्र कह सकते हैं । मजदूरों या श्रमजीवियोंके तमाम प्रश्नोंका पूरी मजदूरी ही एकमात्र श्राहिसक हल है ।

श्रव में श्राजकी खास वातपर श्राता हूं। ग्राम-सेवा-मंडल इस तहसीलमें खादी-उत्पत्तिका प्रयत्न ज्यादा जोरोंसे करनेवाला है। "जिस मालपर चरखा-संघको छुछ नमा मिल जाता है वह खासकर वैसा माल तैयार करना चाहता है। चरखा-संघका काम कई वर्षसे पहले चल रहा है। इसिलए यद्यपि वह श्राज चार श्राने मजदूरी देनेको तैयार है तो भी हम तो तीन श्राने देकर ही खादी वनवायेंगे।" श्रादि दलीलें देकर काम करना चाहता है। में कहता हूं कि चरखा-संघ सावलीमें तो मजदूरी 'कल्दार'में देता है, लेकिन निजाम राज्यमें 'हाली' (निजाम राज्यका सिक्का) में देता है। इसका समर्थन या इसके पीछे जो विचारधारा है उसे मैं समफ सकता हूं। 'कल्दार' तीन श्रानेमें सावलीमें जितना सुख मिल सकता है उतना ही सुख 'हाली' तीन श्रानेमें मुगलाई (निजाम राज्य) में मिल सकता है, क्योंकि वहां गरीबी ज्यादा है। वह विचारधारा इस प्रकार की है। उसी विचार-धाराके श्रमुसार सावलीकी श्रमेचा वर्धोमें जोवन-निवाह श्रिधक महंगा है। इसिलए यहां सावलीसे ज्यादा मजदूरी देनी चाहिए। सावलीमें तीन श्राने देते हैं, इसिलए यहां भी तीन ही श्राने देते हैं, ऐसा कहनेसे काम न चलेगा।

श्रगर हम ऐसा करेंगे तो फिर वही महमूद श्रीर फिर्दोंधीवाला किस्सा चिरतार्थ होगा। महमूदने शाहनांमेकी प्रत्येक पंक्षित्रके लिए एक दीनार देने-का वादा किया। लेकिन जब उसने यह देखा कि किदौंसीका लिखा हुश्रा शाहनामा तो वड़ा भारी ग्रंथ है तब इतने सोनेके दीनार देनेकी उसकी हिम्मत न हुई। इसलिए उसने सोनेके दीनारोंकी नगह चांदीके दीनार दिये।

मैं इधर दस या बारह वर्षसे खादीके विषयमें जिस तीव्रतासे विचार श्रीर श्राचरण करता हूं उतना बहत ही थोड़े लोग करते होंगे । श्राज भी खादीका रहस्य कुछ लोगोंकी समभूमें नहीं आया है। पिछली समामें यहां-का खादी-भंडार उठा देनेके पत्तमें मैंने जो राय दी थी वह दूसरोंकी भिन्न राय होते हए भी आजतक कायम है। उस वक्त एक दलील यह भी पेश की गई थी कि यदि हम यहांसे खादी-मंडार उठा लेंगे तो खादी-धारियोंको संख्या बढेगी नहीं विलेक कम हो जायगी। मैं कहता है कि खादीघारी कम होंगे या नहीं यह ग्राप क्यों देखते हैं ? ग्रापकी नीति तही है या नहीं, यह क्यों नहीं देखते ? शिक्ता-समितिने जो योजना बनाई है वह साल-दो शलमें व्यवहार-में लाई जायगी। तय वर्धा तहसीलकी दो लाख जनसंख्यामेंसे स्कूलमें जाने लायक दसवां हिस्सा यानी बीस हजार लड़के निकलेंगे । ऋगर ये लड़के तीन घंटे कातकर गौढ मनुष्यके कामका एक विहाई यानी करीब एक घंटेका काम करें तो भी बीस हजार लोगोंको स्वावलंबी बना सकते भर खादी तैयार होगी। तजवीज यह है कि यह सारी खादी सरकार खरीदे। पर 'सरकार खरीदे' इन शब्दोंका मतलव यही हो सकता है कि 'लोग खरीदें' । क्योंकि सरकार ब्राखिर कितनी जगहकी खादी खरीद सकती है ? इसलिए ब्रांतमें तो उसे लोग ही खरीदेंगे । इसलिए स्वामाविक रूपसे बीस हजार खादीधारी होंगे । इस तरह खादीधारी कम हो जायंगे यह डर ठीक नहीं है ।

खादीके पीछे जो सही विचार-धारा है उसे समफानेकी जिम्मेदारी हमारी है। यह काम श्रीर कीन करेगा ? इतने बड़े तामिलनाड प्रांतमें चरखा-संबक्ने 'सूत-सदस्य' सिर्फ सात-श्राठ हैं। चरखा-संबक्ने कर्मचारियोंका इस गिनतीमें शुमार नहीं है। जहां यह हालत है, वहां खादीके विषयमें कीन विचार करने जायगा ? नियमित रूपसे सूत कातनेवाले श्रीर सूत देने वाले लोगोंकी जरूरत है। लोग कहते हैं कि हमें कातनेके लिए फुरसत नहीं। हम सूत कातना नहीं चाहते श्रीर मजदूरीके रूपमें ज्यादा पैसा भी देना नहीं चाहते। फिर श्रहिंसाका प्रचार कैसे हो ! राजाजीने हाल हीमें मद्रास सर्कारकी श्रीरसे खादी-प्रचारके लिए दो लाख रूपये दिये हैं। लेकिन इतने

से क्या होनेवाला है ? पहलेकी सरकार भी गृह-उद्योगके नामपर क्या ऐसी मदद किसी हालतमें न देती ? श्राज सरकार चारों तरफसे परेशान की जा रही है। इधर जापानका डर है। उधर यूरोपमें भीषण लड़ाईका डर है। ऐसी परिस्थितिमें यह कौन कह सकता है कि हमें खुश करनेके लिए पुरानी सरकार भी पैसे न देती ? लेकिन ऐसे पैसोंसे खादीका असली काम पूरा नहीं होनेका।

खादीके पीछे जो विचारधारा है उसे समाजके सामने कार्यरूपमें उप-स्थित करनेकी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए ग्रामसेवा-मंडलको मेरी यह सलाह है कि वह आठ घंटेकी आठ आने मजद्री देकर खादी वनवाये। कम-से-कम इतना तो करे कि जिस परिमाण्में यहां (वर्धा) का जीवन-निर्वाह सावलीसे महंगा हो उस परिमाण्में ज्यादा मजद्री देकर खादी बनवाये । इस खादीकी खपत अगर न हो तो मैं खादीधारियोंसे साफ-साफ पूछुंगा कि स्राप पुतलीघरका कपड़ा क्यों नहीं पहनते ? वह भी स्वदेशी तो है। समाजवादियोंके सिद्धांतके अनुसार उसपर राष्ट्रका नियंत्रण हो इतना काफी है। एकाघ श्रादमी पूरा जीवित या पूरा मृत है, यह मैं सममा-सकता हूँ । लेकिन पौन जिंदा श्रीर पाव मरा हुत्रा है, यह कथन मेरी समभ में नहीं आ सकता । या तो वह पूरा जिंदा होगा या मरा हुआ । इसलिए श्रगर खादी बरतना है तो उसके मूलमें जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उन सवको ग्रहण कर उसे धारण करना चाहिए । जो खादीको इस तरंह अंगीकार करें वे ही दरस्रसल खादीधारी हैं। स्राजतक हम खादी शब्दकी व्याख्या 'हाथका कता श्रीर हाथका बुना कपड़ा' इतना ही करते श्राये हैं, श्रव उसमें 'पूरी मजदूरी देकर वनवाया हुत्रा' ये शब्द श्रीर जोड़ देने चाहिए।

### ः २५ : श्रमजीविका

"त्रेड लेवर" के मानी हैं "रोटीके लिए मजदूरी" यह शब्द आपमेंसे कई लोगोंने नया ही सुना होगा। लेकिन यह नया नहीं है। टाँहस्टाँयने इस शब्दका उपयोग किया है। उसने भी यह शब्द बांदरेसा नामक एक लेखक- के निवंधोंसे लिया और अपनी उत्तम लेखन-शैली द्वारा उसको दुनियाके सामने रख दिया। मैंने यह विषय जानक्मकर चुना है। शिक्तण-शास्त्रका अभ्यास करते हुए भी संभव है कि इस विषयका आपने कभी विचार न किया हो। इसलिए इसी विषयपर बोलनेका मैंने निश्चय किया। इस विषयपर विचार ही नहीं विलय कैसा ही आचार करनेकी कोशिश भी मैं बीस सालसे करता आ रहा हूँ, क्योंकि जीवनमें और साथ-साथ शिक्सणों भी शरीर-अमको मैं प्रथम स्थान देता हूँ।

हम जानते हैं कि हिंदुस्तानकी आवादी पैतीस करोड़ है और चीनकी चालीस-पैतालीस करोड़ । ये दोनों राष्ट्र प्राचीन हैं । इन दोनोंको मिला दिया जाय तो कुल आवादी अस्धी करोड़तक हो जाती है । इतनी जनसंख्या दुनियाका सबसे बड़ा और महत्त्वका हिस्सा हो जाता है । और यह भी हम जानते हैं कि यही दोनों देश आज दुनियामें सबसे ज्यादा दुखी, पीड़ित और दीन हैं । इसका कारण यह है कि इन दोनों मुल्कोंने ग्रुत्तिका जो आदर्श अपने सामने रक्खा था उसका पूरा अनुसरण उन्होंने नहीं किया । और वाहरके राज्येंने उस वृत्तिको कभी स्वीकार ही नहीं किया । मेरा मतलव यह कहनेसे है कि हिंदु-स्तानमें शरीर-अमको जीवनमें प्रथम स्थान दिया गया था और उसके साथ यहद्र भी निश्चय किया गया था कि वह परिश्रम चाहे जिस प्रकारका हो-कातनेका हो, बढ़ईका हो, रसोई बनानेका हो, सबका मूल्य एक ही है । भगवद्गीतामें यह वात साफ शब्दोंमें लिखी है । आहमण हो, चित्रय हो, वेश्य हो या श्र हो, किसीको चाहे जितना छोटा या वड़ा काम मिला हो, पर अगर उसने

उस कामको अच्छी तरह किया है तो उस व्यक्तिको संपूर्ण मोच्च मिल जाता है। अब इससे अधिक कुछ कहना वाकी नहीं रह जाता। मतलब यह है कि इरएक उपयुक्त परिश्रमका नैतिक, सामाजिक और आर्थिक मूल्य एक ही हैं। इस प्राचीन धर्मका आचरण तो हमने किया नहीं, पर एक बड़ा मारी श्रू द्रधर्ग निर्माण कर दिया। श्रू द्रधर्ग थानी मजदूरी करनेवाला वर्ग। यहां जितना बड़ा श्रू द्रधर्ग है उतना बड़ा शायद ही किसी दूसरी जगह हो। हमने उससे अधिक-से-अधिक मजदूरी करवाई और उसको कम-से-कम खानेको दिया। उसका सामाजिक दर्जा ही न समक्ता। उसे कुछ भी शिच्चा नहीं दी। इतना ही नहीं, उसे अछूत भी बना दिया। नतीजा यह हुआ कि कारी-गरवर्गमें ज्ञानका पूरा अभाव हो गया। वह पशुके समान केवल मजदूरी ही करता रहा।

प्राचीन कालमें इमारे यहां कला कम नहीं थी। लेकिन पूर्वजोंसे मिलनेवाली कला एक बात है और उसमें दिन-प्रति-दिन प्रगति करना दूसरी बात। श्राज भी काफी प्राचीन कारीगरी मौजूद है। उसको देखकर हमें श्राश्चर्य होता है। श्रपनी प्राचीन कलाको देखकर हमें श्राश्चर्य होता है, यही सबसे बड़ा श्राश्चर्य है! श्राश्चर्य करनेका प्रसंग हमारे सामने क्यों श्राना चाहिए ! उन्हीं पूर्वजोंकी तो हम संतान हैं न ! तब तो उनसे वहकर हमारी कला होनी चाहिए । लेकिन श्राज श्राश्चर्य करनेके सिवा हमारे हाथमें श्रीर कुछ नहीं रहा। यह कैसे हुश्रा ! कारीगरोंमें ज्ञानका श्रमाव श्रीर हममें परिश्रम-प्रतिष्ठाका श्रमाव ही इसका कारण है।

प्राचीन कालमें ब्राह्मण् श्रीर श्रूद्रकी समान प्रतिष्ठा थी। जो ब्राह्मण् था वह विचार-प्रवर्त्तक, तत्त्वज्ञानी श्रीर तपश्चर्या करनेवाला था। जो किसान था वह ईमानदारीसे श्रपनी मजदूरी करता था। प्रातःकाल उठकर मगवान्का स्मरण् करके सूर्यनारायणके उदयके साथ खेतमें काम करने लग जाता था श्रीर सायंकाल सूर्य मगवान् जव श्रपनी किरणोंको समेट लेते तब उनको नमस्कार करके घर वापस श्राता था। ब्राह्मण्में श्रीर इस किसानमें कुछ भी सामाजिक, श्रार्थिक या नैतिक मेद नहीं माना

जाता था।

हम जानते हैं कि पुराने ब्राह्मण "उदर-पात्र" होते थे, यानी उतना ही संचय करते थे जितना कि पेटमें श्राटता था। यहांतक उनका श्रपरिग्रही श्राचरण था। श्राजकी भाषामें कहना हो तो वे ज्यादा-से-ज्यादा काम देते थे श्रोर वदलेमें कम-से-कम वेतन लेते थे। यह वात प्राचीन इतिहाससे हम जान सकते हैं। लेकिन वादमें ऊंच-नीचका भेद पैदा हो गया। कम-से-कम मजदूरी करनेवाला अंची श्रेणीका श्रोर हर तरहकी मजदूरी करनेवाला नीची श्रेणीका माना गया। उसकी योग्यता कम, उसे खानेके लिए कम श्रोर उसकी प्रगति, ज्ञान प्राप्त करनेकी ज्यवस्था भी कम।

प्राचीन कालमें न्यायशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, वेदांतशास्त्र इत्यादि शास्त्रोंके ग्रध्ययनका जिक हम सुनते हैं । गणितशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, ज्योतिष-शास्त्र इत्यादि शास्त्रोंको पाठशालास्रोंका जिक्र भी स्नाता है । लेकिन उद्योग-शालाका उल्लेख कहीं नहीं श्राया है। इसका कारण यह है कि हम वर्णा-श्रमधर्म माननेवाले थे, इसलिए हरएक जातिका धंघा उस जातिके लोगोंके घर-घरमें चलता था श्रौर इस तरह हरएक घर उद्योगशाला था । कुम्हार हो या वहर्ड, उसके घरमें वच्चोंको वचपन हीसे उस धंधेकी शिचा श्रपने पितासे मिल जाती थी। उसके लिए ग्रलग प्रवंध करनेकी ग्रावश्यकता न थी। लेकिन ग्रागे क्या हुन्ना कि एक ग्रोर हमने यह मान लिया कि पिताका ही धंधा पुत्रको करना चाहिए, श्रीर दूसरी श्रीर वाहरसे श्राया हुश्रा माल क्स्ता मिलने लगा, इसलिए उसीको खरीदने लगे। मुभ्ने कभी कभी सनातनी भाइयोंसे वातचीत करनेका मीका मिल जाता है। मैं उनसे कहता हूँ कि वर्गाश्रम-धर्म लुप्त हो रहा है। इसका श्रगर श्रापको दु:ख है तो कम-से-क्म स्वदेशी-धर्मका तो पालन कीजिए । बुनकरसे तो मैं कहूंगा कि ग्रपने बापका धंधा करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन उसका बनाया हुन्ना कपड़ा मैं नहीं लूंगा तो वर्गाश्रम-धर्म केसे जिंदा रह सकता है ? हमारी इस वृत्तिसे उद्योग गया ग्रीर उद्योगके साथ उद्योगशाला भी गई। इसका कारण यह है कि हमने शरीर-श्रमको नीच मान लिया। जो श्रादमी कम-से-कम

परिश्रम करता है वही त्राज सबसे ऋषिक-बुद्धिमान् और नीतिमान् माना जाता है।

श्राज ही सबह बातें हो रही थीं। किसीने कहा, "श्रव विनोवाजी किसान-जैसे दीखते हैं ", तो दूसरेने कहा, "लेकिन जवतक उनकी घोती सफेद है तवतक वे पूरे किसान नहीं हैं।" इस कथनमें एक दंश था। खेती न्त्रीर स्वन्छ घोतीकी ऋदावत है, इस धारणामें दंश है। जो ऋपनेको ऊपर-की श्रेणीवाले सममते हैं उनको यह ग्राभिमान होता है कि हम वड़े साफ -रहते हैं, हमारे कपड़े विल्कल सफेद वगलेके पर-जैसे होते हैं। लेकिन उनका यह सफाईका अभिमान मिथ्या और कृत्रिम है। उनके शरीरकी, डाक्टरी जांच-मैं मानसिक जांचकी तो बात ही छोड़ देता हं-की जाय श्रीर हमारे पिरश्रम करनेवाले मजदरींके शरीरकी भी जांच की जाय श्रीर दोनों परीस्नाश्रीं-की रिपोर्ट डाक्टर पेश करे ग्रीर कह दे कि कौन ज्यादा साफ है। हम लोटा मलते हैं तो वाहरसे। उसमें स्त्रपना मुंह देख लीजिए। लेकिन श्रंदरसे हमें मलनेक़ी जरूरत ही नहीं जान पड़ती। हमारे लिए श्रंदरकी कीमत ही नहीं होती । हमारी स्वच्छता केवल वाहरी ऋोर दिखावटी होती है । इमें शंका होती है कि खेतकी मिट्टोमें काम करने वाला किसान कैसे साफ रह सकता है। लेकिन मिट्टीमें या खेतमें काम करनेवाले किसानके कपडेपर जो मिहीका रंग लगता है वह मैल नहीं है । सतेद कमीजके बदले किसीने लाल कमीज पहन लिया तो उसे रंगीन कपड़ा समऋते हैं। वैसे ही मिट्टीका भी एक प्रकारका रंग होता है। रंग और मैलमें काफी फर्क है। मैलमें जन्तु होते हैं, पसीना होता है, उसकी बदवू आती है। मितका तो 'पुरायगंघ' होती है। गीतामें लिखा है, "पुरयोगंघ:पृथिग्यांच"। मिटीका शरीर है, मिटीमें ही भिलनेवाला है, उसा मिहीका रंग किसानके कपड़ेवर है। तब वह मैला कैसे है ? लेकिन हमको तो विल्कुल सफेद, कपास जितना सफेद होता है, उससे भी बढ़कर सनेद कपड़े पहननेकी ब्रादत पड़ गई है। मानों 'हाइट वाश' ही किया है। उसे हम साफ कहते हैं। हमारी मात्रा ही विकृत. हो गई है।

त्रपनी उच्चारण-पद्धतिपर भी हमें ऐसा ही मिथ्या श्रमिमान है। देहाती लोग जो उच्चारण करते हैं उसे हम श्रशुद्ध कहते हैं। लेकिन पाणिनि तो कहते हैं कि साधारण जनता जो वोली वोलती है वही व्याकरण है! तुलसी-दासजींने रामायण श्राम लोगोंके लिए लिखी। वे जानते थे कि देहाती लोग 'प', 'श' श्रोर 'स'के उच्चारणमें फर्क नहीं करते। श्राम लोगोंकी जवानमें लिखनेके लिए उन्होंने रामायणमें सब जगह 'स' ही लिखा। वे नम्र हो गये। उनको तो श्राम लोगोंको रामायण सिखानी थी, तो फिर उच्चारण भी उन्हींका होना चाहिए। लेकिन श्राजके पढ़े-लिखे लोगोंने तो मजदूरोंको वदनाम करनेका ही निश्चय कर लिया है।

हममेंसे कोई गीतापाठ, भजन श्रीर जप करता है, या कोई उपनिषद् कंठ कर लेता है, तो वह वड़ा भारी महात्मा वन जाता है। जप, संध्या,पूजापाठ ही धर्म माना जाता है। लेकिन दया, सत्य, परिश्रममें हमारी श्रद्धा नहीं होती। जो धर्म वेकार, निकम्मा, श्रानुत्पादक हो, उसीको हम सच्चा धर्म मानते हैं। जिससे पैदावार होती है, वह भला धर्म कैसे हो सकता है? भिक्त श्रीर उत्पत्तिका भी कहीं मेल हो सकता है? लेकिन वेद भगवान्में हम पढ़ते हैं—"विश्वकी उत्पत्ति करनेवालेको कुछ कृति श्रपंण करो। उसने विश्वकी सृष्टिका रास्ता दिया, उसका श्रानुसरण करो।" लेकिन हमारी साधुकी कल्पना इससे उल्टी है। एक श्राह्मण खेतमें खोदनेका काम कर रहा है या हल चला रहा है, ऐसी तस्वीर श्रागर किसीने खींच दी तो वह तस्वीर खींचनेवाला पागल समभा जायगा। "क्या श्राह्मण भी मजदूरके जैसा काम कर सकता है ?" यह सवाल हमारे यहां उठ सकता है " क्या तत्त्वज्ञानी खा भी सकता है ?" यह सवाल नहीं उठता। वह मजेमें खा सकता है । श्राह्मण्को खिलाना ही तो हम श्रपना धर्म समभते हैं, उसीको पूर्ण मानते हैं।

हिंदुस्तानकी संस्कृति इस हदतक गिर गई, इसी कारणसे बाहरके लोगों-ने इन ऊपरी लोगोंको हटाकर हिंदुस्तानको जीत लिया। बाहरके लोगोंने श्राक्रमण क्यों किया ? परिश्रमसे झुटकारा पानेके लिए। इसीलिए उन्होंने बड़े-बड़े यंत्रोंकी खोज की । शरीर-श्रम कम-से-कम करके वचे हुए समयमें मौज ख्रोर आनंद करनेकी उनकी दृष्टि है। इसका नतीजा आज यह हुआ है कि हरएक राष्ट्र अब यंत्रोंका उपयोग करने लग गया है। पहली मशीन जिसने निकाली उसकी हुकूमत तभीतक चली जवतक दूसरोंके पास मशीन नहीं थी। मशीनसे संपत्ति और सुख तभीतक मिला जवतक दूसरोंने मशीन-का उपयोग नहीं किया था। हरएकके पास मशीन आ जानेपर स्पर्धा शुरू के हो गई।

श्राज यूरोप एक बड़ा 'चिड़ियाखाना' ही वन गया है। जानवरोंकी तरह हरएक श्रपने श्रालग-श्रंतग पिंजड़ेमें पड़ा है। श्रीर पड़ा-पड़ा सोच रहा है कि एक-वूसरेको कैसे खा जाऊं। क्योंकि वह श्रपने हाथोंसे कोई काम करना नहीं चाहता। हमारे सुधारक लोग कहते हैं—''हाथोंसे काम करना बड़ा मारी कष्ट है, उससे किसी-न-किसी तरकीवसे छूट सकें तो वड़ा श्रच्छा हो। श्रगर दो घंटे काम करके पेट मर सकें तो तीन घंटे क्यों करें ? श्रगर श्राठ घंटे काम करेंगे तो कब साहित्य पढ़ेंगे श्रीर कब संगीत होगा ? कला- के लिए वक्त ही नहीं बचता।''

मर्नृ हरिने लिखा है—"साहित्यसंगीत कलाविहीनः साद्यात्पशुः पुच्छविषाण्हीनः"—जो साहित्य-संगीत-कलासे विहीन है वह विना पुच्छविषाण्हीनः"—जो साहित्य-संगीत-कलासे विहीन है वह विना पुच्छविषाण् ( पूंछ श्रीर सींग ) का पशु है। मैं कहता हूं—"ठीक है, साहित्य-संगीत-कला-विहीन श्रगर पुच्छविषाण्हीन पशु है, तो साहित्य-संगीत-कलावाला पुच्छविषाण्वाला पशु है।" मर्नृ हरिके लिखनेका मतलब क्या था यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसपरसे मुक्ते यह श्रर्थ सूक्त गया। दूसरे एक पंडितने लिखा है—"काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छिति धीमताम्"—बुद्धिमान् लोगोंका समय काव्य-शास्त्र-विनोदमें कटता है। मानों उनका समय कटता ही नहीं, मानों वह उन्हें खानेके लिए उनके दरवाजेपर खड़ा है। काल तो जाने ही वाला है। उसके जानेकी चिंता क्यों करते हो श वह सार्थक कैसे होगा यह देखो। शरीर-श्रमको दु:ख क्यों मान लिया है, यही मेरी समक्तमें नहीं श्राता। श्रानंद श्रीर सुखका जो साधन है

उसीको कष्ट माना जाता है।

एक अमेरिकन श्रीमान्से किसीने पूछा. "दुनियामें सबसे अधिक धन-वान कौन है ?" उसने जवाव दिया-"जिसकी पाचनेंद्रिय अञ्जी है, वह ।" उसका कहना ठीक है । संपत्ति खूव पड़ी है । लेकिन दूध भी हजम करनेकी ताकत जिसमें नहीं है उसको उस संवित्तं स्या लाभ १ श्रीर पाच-नेंद्रिय कैसे मजवृत होती है ? काव्यशास्त्रसे तो "कालो गच्छति"। उससे पाचनेंद्रिय थोड़े ही मजबूत होनेवाली है । पाचनेंद्रिय तो व्यायामसे. परिश्रमसे मजबूत होती है। लेकिन ब्राजकल व्यायाम भी पंद्रह मिनिटका निकला है । मैंने एक किताव देखी- "फिपटीन मिनिट्स एक्स्रसाइज" । ऐसे न्यायामसे दीर्घायुषी वर्नेगे या ऋल्पायुषी इसकी चिंता ही नहीं होती। र्धें हो भी जल्दी ही मर गया । इन लोगोंने व्यायामका शास्त्र भी हिंसक बना रक्खा है। तीन मिनिटमें एकदम व्यायाम हो जाना चाहिए। जल्दी-से-जल्दी उससे निपटकर काव्यशास्त्रमें कैसे लग जायं, यही फिक है। थोड़े ही समयमें एकदम व्यायाम करनेकी जो पद्धति है ! उससे स्नायु ( मसल्स ) वनते हैं, नसें ( नन्जं ) नहीं धनतीं । ब्यौर ब्रामरबेल जिस प्रकार पेड़को खा जाती है, वैसे ही स्नायु ग्रारोग्यको खा जाते हैं। नर्से ग्रारोग्यको बढाती हैं। धीरे-धीरे ग्रीर सतत जो व्यायाम भिलता है उससे नसे वनतीं हैं ग्रीर पाच-नेंद्रिय मजबूत होती है। चौबीस घंटे हम लगातार हवा लेते हैं; लेकिन श्रागर हम यह सोचने लगें कि दिनभर हवा लेनेकी यह तकलीफ क्यों उटार्ये, दो घंटेमें ही दिनभरकी पूरी हवा भिल जाय तो च्राच्छा हो, तो यही कहना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति ग्राखिरी दर्जेतक पहुंच गई है। हमारा दिमाग इसी तरहसे चलता है। पढते-पढते ग्रांख विगड़ जाती है तो हम ऐनक लगा लेते हैं। लेकिन ग्रांखें न विगड़ें इसका कोई तरीका नहीं निकालते ।

हमारा स्वास्थ्य विगड़ गया है, भेदभाव बढ़ गया है श्रीर हमपर वाहरके लोगांका श्राक्रमण हुश्रा है—इस सबका कारण यही है कि हमने परिश्रम छोड़ दिया है।

यह तो हुया जीवनकी दृष्टिसे । य्रव शिच् एकी दृष्टिसे परिश्रमका

#### विचार करना है।

हमने शिल्त्याकी जो नई प्रणाली वनाई है, उसका आधार उद्योग है, क्योंकि हम मानते हैं कि शरीरके साथ मनका निकट संवंध है। आजकल मनोविज्ञान (मानसशास्त्र) का अध्ययन करनेवाले हमें बहुत दिखाई देते हैं। पर बेचारोंको खुद अपना काम-क्रोंध जीतनेका तरीका मालूम नहीं होता। मनके वारेमें इधर-उधरकी कितावें पढ़-पढ़कर दो-चार वातें कर सकते हैं। चौदह सालके वाद मनुष्यके मनमें एकाएक परिवर्तन होता है इसिलए सोलह सालतक लड़कोंकी पढ़ाई होनी चाहिए, यह सिद्धांत एक मानसशास्त्रीने मुझे सुनाया। सुनकर मुझे वड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, 'क्या मनमें परवर्तन होनेका भी कोई पर्व होता है? हम देखते हैं कि शरीर धरे-धरे बढ़ता है। किसी एक दिन एक-दम दो फुट ऊंचा हो गया हो, ऐसा नहीं होता। तो फिर मनमें ही एकदम परिवर्तन केसे हो सकता है ?' बादमें मैंने उनको समस्ताया कि हिंडुयां चौदह सालके बाद जरा तेजिसे बढ़ती हैं और मनका शरीरके साथ संबंध होनेसे दिमाग भी उसी हिसावसे तेजीसे विकसित होता है। शरीर और मन दोनों एक ही प्रकृतिमें, एक ही कोटिमें आते हैं।

कार्लाइल एक मारी तत्त्ववेता और विचारक था । उसके ग्रंथ पढ़ते-पढ़ते कई जगह कुछ ऐसे विचार श्रा जाते थे जो मेरे विचारोंसे मेल नहीं खाते थे। शंकराचार्यका जैसा सीधा, सरल विचार-प्रवाह मालूम होता है वैसा उसके लेखोंमें नहीं दीखता। उसका चिरत्र बादमें मुक्ते पढ़नेको मिला। उससे मुक्ते मालूम हुन्ना कि कार्लाइलको सिरके दर्दकी बीमारी थी। तब मुक्ते उसके लेखन-दोषका कारण मिल गया। मैंने सोचा कि जिस समय उस-का सिर दर्द करता होगा उस समयका उसका लेखन कुछ टेढ़ा-मेढ़ा होता होगा। योगशास्त्रमें तो मनःशुद्धिके लिए प्रथम शरीर-शुद्धि वतलाई गई है। हमारे शिच्या-शास्त्रका मी श्राधार वही है। शरीर-वृद्धिके साथ मनोवृद्धि होती है। लड़कोंकी मनोवृद्धि करनी है, उनको शिच्वा देनी है, तो शारीरिक श्रम कराके उनकी भूख जाग्रत करनी चाहिए। परिश्रमसे उनकी भूख बढ़ेगी । जिसको दिनभरमें तीन बार अच्छी भूख लगती है उसे अधिक धार्मिक समफता चाहिए । भूख लगता जिंदा मनुष्यका धर्म है । जिसे दिनभरमें एक ही दफा भूख लगती है, संभवतः उसका जीवन अनीतिमय होगा । भूख तो भगवान्का संदेश है । भूख न होती तो दुनियाः विल्कुल अनीतिमान् और अधार्भिक वन जाती । फिर नैतिक पेरणा ही हमारे अंदर न होती । किसीको भी भूख-प्यास अगर न लगती तो हमें अतिथि-सत्कारका मीका कैसे मिलता १ सामने यह खंभा खड़ा है । इसका हम क्या सत्कार करेंगे १ इसको न भूख है, न प्यास । हमें भूख लगती है, इसलिए हमारे पास धर्म है ।

लड़कोंसे परिश्रम लेना है तो शिचकको भी उनके साथ परिश्रम करना । चाहिए। क्लासमें भाड़ लगाना होता है, लेकिन इसके लिए या तो नौकर रखे जाते हैं या लड़के भाड़ लगाते हैं। शिच्छकको हम कभी भाड़ लगाते नहीं देखते। विद्यार्थी क्लासमें पहले ह्या गये तो वे भाड़ लगा लें, कभी शिक्षक पहले ह्याया तो यह लगा ले, ऐसा होना चाहिए। लेकिन भाड़ लगानेके कामको हमने नीचा मान लिश है ! फिर शिक्तक भला वह कैसे फरें ? हम लड़कोंको भाड़ लगानेका भी काम देंगे तो शिचककी दृष्टिसे जो परिश्रम लड़कोंसे कराना है वह शिक्तको पहले सीख लेना चाहिए और लड़कोंके साथ करना चाहिए। भैंने एक भाव तैयार की है। एक रोज दो-तीन लड़कियां वहां ख्राई थीं। तब उनको भैंने वह दिखाई श्रोर उसमें कितनी वार्ते भरी हैं यह समभाया । सम-कानेके बाद जितनी वार्ते मैंने कही वे सब एक-दो-तीन करके उनसे दोहरवा लीं । लेकिन यह मैं तभी कर सका जब माड़ लगानेका काम मैं खुद कर चुका था । इस तरह हरएक चीज शिक्षककी दृष्टिसे लड़कोंको सिखानी चाहिए। एक ग्रादमीने मुफत्ते कहा, 'गांधीजीने पीसना, कातना, जूते बनाना वगेरह काम खुद करके परिश्रमकी प्रतिच्छा बढ़ा दी।" भैंने कहा, "मैं ऐसा नहीं मानता । परिश्रमकी प्रतिष्टा किसी महात्माने नहीं बढ़ाई। परिश्रमकी निजकी ही प्रतिष्टा इतनी है कि उतने महारमा की प्रतिष्ठा दी ।" ब्राज हिंदुस्तानमें गोपाल-कृष्णुकी जो इतनी प्रतिष्टा है यह उनके गोपालनने उन्हें दी है। उद्योग

#### हमारा गुरुदेव है।

दुनियाकी हरएक चीज हमको शिक्ता देती है। एक दिन में भूपमें धूम रहा था। चारों तरफ वड़े-चड़े हरे वृक्त दिलाई देते थे। मैं सोचने लगा कि जपरसे इतनी कड़ी भूप पड़ रही है, फिर भी ये वृक्त हरे कैसे हैं ? वे वृक्त मेरे गुरु बन गये। मेरी समम्ममें श्रा गया कि जो वृक्त ऊपरसे इतने हरे-भरे दीखते हैं उनकी जड़ें जमीनमें गहरी पहुंची हैं श्रीर वहांसे उन्हें पानी मिल रहा है। इस तरह श्रंदरसे पानी श्रीर ऊपरसे धूप, दोनोंकी कृपासे यह सुन्दर हरा रंग उन्हें मिला है। इसी तरह हमें श्रंदरसे भिक्तकां पानी श्रीर वाहरसे तपश्चर्या-की धूप मिले तो हम भी पेड़ोंके जैसे हरे-भरे हो जायं। हम ज्ञानकी दृष्टिसे परिश्रमको नहीं देखते, इसिलए उसमें तकलीफ मालूम होती है। ऐसे लोगों-के लिए भगवानका यह शाप है कि उनको श्रारोग्य श्रीर ज्ञान कभी मिलने ही वाला नहीं।

कितावें पढ़नेसे ज्ञान मिलता है यह खयाल गलत है। पढ़ते-पढ़ते बुद्धि ऐसी हो जाती है कि जिस समय जो पढ़ते हैं वही ठीक लगता है। एक माई सुमसे कहते थे, ''मैंने समाजवादकी किताव पढ़ी तो वे विचार ठीक जान पढ़े। बादमें गांधी-सिद्धांतकी पुरुक पढ़ी तो वे भी ठीक लगे।" मैंने विनोदमें उनसे कहा, ''पहली किताव दो बजे पढ़ी होगी और दूसरी चार के दो बजेके लिए पहली ठीक थी और चार बजे के लिए दूसरी।" मेरे कहनेका मतलब यह है कि बहुत पढ़नेसे हमारा दिमाग स्वतंत्र विचार ही नहीं कर सकता। खुद विचार करनेकी शक्ति लुप्त हो जाती है। मेरी कुछ ऐसी राय है कि जबसे कितावें निकलीं तबसे स्वतंत्र विचार-पद्धति नष्ट हो गई है। कुरान शरीफमें एक संवाद आया है कि मुहम्मद साहबसे कुछ विद्धान् लोगोंने पूछा, "तुम्हारे पहले जितने पैगंवर आये उन सबने चमत्कार करके दिखाये। तम तो कोई चमत्कार ही नहीं दिखाते, तो फिर पैगंवर कैसे वन गये ?" उन्होंने जवाव दिया, "आप कीन-सा चमत्कार चाहते हैं ? एक बीज बोया जाता है, उसमेंसे बड़ा-सा चुच पैदा होता है, उसमें पूल लगते हैं और अनमेंसे एल पैदा हो जाते हैं। यह क्या चमत्कार नहीं है ?" यह तो एक

जवाव हो गया। दूसरा जवाव उन्होंने यह दिया कि, "मुफ्त-जैसा श्रानपढ़ त्यादमी भी श्राप लोगोंको ज्ञान दे सकता है, यह क्या कम चमत्कार है ? न्थ्राप श्रोर कौन-सा चमत्कार चाहते हैं ?" हमारे सामनेकी सृष्टि ज्ञानसे भरी है। हम उसकी तहतक नहीं पहुंचते, इस लिए उसमें जो श्रानंद भरा है, वह -हमें नहीं मिलता।

रोटी बनानेका काम माता करती है। माताका हम गौरव करते हैं। लेकिन माताका ग्रमली माता-पन उस रसोईमें ही है। ग्राच्छी-से-ग्राच्छी रसोई बनाना, बच्चोंको प्रेमसे खिलाना—इसमें कितना ज्ञान श्रीर प्रेम-भावना भरी है ! रसोईका काम यदि माताके हाथोंसे ले लिया जाय तो उसका प्रेम-साधन ही चला जायगा। प्रेम-भाव प्रकट करनेका यह मौका कोई माता छोड़नेके लिए तयार न होगी। उसीके सहारे तो वह जिंदा रहती है। मेरे कहनेका मतलब कोई यह न समके कि किसी-न-किसी बहाने मैं स्त्रयोंपर रोटी पकानेका बोक जादना चाहता हूं। मैं तो उनका बोक हलका करना चाहता हूं। इसीलिए हमने ग्राश्रममें रसोईका काम मुख्यतः पुक्षोंसे ही कराया है। मेरा मतलब इतना ही था कि जैसे रसोईका काम माता छोड़ देगी तो उसका ज्ञान-साधन ग्रीर प्रेम साधन चला जायगा, वैसे ही यदि हम परिश्रमसे घृणा करेंगे तो ज्ञान-साधन ही खो वैटेंगे।

लोग सुभसे कहते हैं, "तुम लड़कोंसे मजदूरी कराना चहते हो । उनके दिन तो गुलावके फूल जैसे खिलने और खेलने-कूदनेके हैं।" मैं कहता हूँ, बिल्कुल ठीक । लेकिन वह गुलावका फूल किस तरह खिलता है, यह भी तो जरा देखो । वह पूर्ण रूपसे स्वाव लंबी है । जमीनसे सब सस्व चूस लेता है। खुली हवामें अकेला खड़ा होकर धूप,वारिश, वादल सब सहन करता है। बच्चोंको भी वैसा ही रक्खो । मैं यह पसंद करता हूं। उनसे पूछकर ही देखों कि फूलको पानी देनेमें, चंद्रकलाको घटती-बढ़ती देखनेमें आनंद आता है, या कितावोंमें और व्याकरणके नियम घोखते रहनेमें १ सुरगांव (वर्षा) का एक उदाहरण मुभी मालूम है। वहां एक प्राथमिक पाठशाला है। करीब ७ न्से ११ सालतकके लड़के उसमें पढ़ते हैं। गांववालोंकी राय है कि वहांका

शिच्न श्रन्छ। पढ़ाता है। परीज्ञाको एक या दो महींने वाकी थे, तव उसने सुबह ७ से १०॥ तक श्रीर दोपहरमें २ से ५॥ तक, श्रीर रातको फिर ७ से ६ बजेतक—यानी कुल नौ घंटे पढ़ाना शुरू किया। न मालूम इतने घंटे वह क्या पढ़ाता होगा श्रीर विद्यार्थी भी क्या पढ़ते होंगे! श्रगर लड़के पास हो गये तों हम सममते हैं कि शिच्नकने ठीक पढ़ाया है। इस तरह ६-६ घंटेः पढ़ाई करानेवाला शिच्नक लोक-प्रिय हो सकता है। लेकिन में तीन घंटे कातनेकी बात कहूं तो कहते हैं, "यह लड़कोंको हैरान करना चाहता है।" ठीक ही है। जहां बड़े कामसे वचनेकी फिक्रमें हों वहां लड़कोंको काम देनेकी बात मला कौन सोचे ?

फिर लोग यह पूछते हैं कि "उद्योग इष्ट है, यह तो मान लिया । लेकिन उससे इतना उत्पादन होना ही चाहिए, यह श्राग्रह क्यों ?" मेरा जवाव यह है कि "लड़कोंको तो जब कोई चीज बनती है तभी श्रानंद श्राता है । वेचारे मेहनत भी करें श्रीर उससे कुछ पैदा न हो, तो क्या इसमें उन्हें श्रानंद श्रा सकता है ? किसीसे श्रगर कहा जाय कि 'चक्की तो पीसो, लेकिन उसमें गेहूं न डालो श्रीर श्राटा भी तैयार न होने दो', तो वह पूछेगा, 'फिर यह नाहक चक्की धुमानेका मतलब ? तो क्या हम यह कहेंगे कि मुजाएं श्रीर छाती मजबूत बनानेके लिए ? ऐसे उद्योगमें क्या कुछ श्रानंद श्रा सकता है ? वह तो बेकारकी मेहनत हो जायगी । श्रतः उत्पादनमें ही श्रानंद है ।"

इसिलए, मुख्य दृष्टि यह है कि श्रारीर श्रमकी महिमाको हम समर्भे । प्राइमरी स्कूलोमें हम उद्योगके ब्राधारपर शिक्त्य न देंगे तो शिक्ताको ब्रानिवार्य. न कर सकेंगे ।

त्राज गांववाले कहते हैं कि "लड़का स्कूलमें पढ़ने जाता है तो उसमें: कामके प्रति घृणा पैदा हो जाती है श्रीर हमारे लिए वह निकम्मा हो जाता है। फिर उसे स्कूल क्यों भेजें ?" लेकिन हमारी पाठशालात्रोंमें श्रगर उद्योग शुरू हो गया तो मां-वाप खुशीसे श्रपने लड़केको स्कूल भेजेंगे। लड़का क्या पढ़ता है, यह भी देखने श्रायेंगे। श्राज तो लड़केकी क्या पढ़ाई हो रही है, यह देखनेके लिए भी मां-वाप नहीं श्राते। उनको उसमें रस ही नहीं मिलता। उद्योगकी पढ़ाईमें दाखिल हो जानेके बाद इसमें फर्क पढ़ेगा। गांववालोंके पास काफी ज्ञान है। हमारा शिक्तक सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता। वह गांव-वालोंके पास जायगा और अपनी कठिनाइयां उनको वतायगा। स्कूलके वगीचेमें अच्छे पपीते नहीं लगते तो वह उसका कारण गांववालोंसे पूछेगा। फिर वे वतायेंगे कि इस-इस किरमकी खाद डालो, खाद खराव होनेसे पपीतेंमें कीड़े लग जाते हैं। हम समभते हैं कि कृषि-कालेजमें पड़े हुए हैं, इसलिए हमारे ही पास ज्ञान है। लेकिन हमारा ज्ञान किताबी होता है। इम उसे व्यवहार में नहीं लाते। जवतक हम प्रत्यन्त उद्योग नहीं करते तवतक उसमें प्रगति और वृद्धि नहीं होती। अगर हम गांववालोंका सहयोग चाहते हैं, उनके ज्ञानसे अगर हमें लाम उठाना है, तो स्कूलमें उद्योग शुरू करना चाहिए। हमारे और उनके सहयोगसे उस ज्ञानमें सुधार भी होगा।

यह सब तब होगा जब हमारे शिक्तकोंमें प्रेम, श्रानंद श्रोर श्रमके प्रति श्रादर उत्पन्न होगा । हमारी नई शिक्ता-प्रणाली इसी श्राधारपर बनाई नाई है।

### ः २६ ः ब्रह्मचर्यकी कल्पना

यों तो हर धर्ममें मनुष्य-समाजके लिए कल्याग्यकारी वार्ते पाई जाती हैं। इस्लाम धर्ममें एश्वर-भजन है। 'इस्लाम' राब्दका अर्थ ही 'भगवान्का भजन' है। अहिंसा भी ईसाई धर्ममें पाई जाती है। हिंदू ऋषि-मुनियोंने परीज्ञा करके जो तत्व निकाले हैं वे भी दूसरे धर्मोमें पाए जाते हैं। लेकिन हिंदूधर्मने विशिष्ट आचारके लिए एक ऐसा राब्द बनाया है जो दूसरे धर्मोमें नहीं देख पड़ता। बहुई 'ब्रह्मचर्य'। ब्रह्मचर्याश्रमकी व्यवस्था हिंदू-धर्मकी विशेषता है। अंग्रेजीमें ब्रह्मचर्यके लिए राब्द ही नहीं है। लेकिन उस भाषामें राब्द नहीं है इसका मतलव यह नहीं कि उन लोगोंमें कोई संयमी

हुआ ही नहीं। ईसामसीह खुद ब्रह्मचारी थे। वैसे अच्छे-अच्छे लोग संयमी जीवन बिताते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्याश्रमकी वह कल्पना उन धर्मोंमें नहीं है जो हिंद-धर्ममें पाई जाती है। ब्रह्मचर्याश्रमका हेत् यह है कि मनुष्यके जीवनको न्त्रारं भमें अञ्जी खाद मिले । जैसे वृत्तको जब वह छोटा होता है तब खादकी -म्रिधिक स्रावश्यकता रहती है: बड़ा हां जानेके वाद खाद देनेसे जितना लाभ है, उससे अधिक लाभ जब वह छोटा रहता है तब देनेसे होता है। यही मनुष्य जीवनका हाल है। यह खाद ग्रागर ग्रांततक मिलती रहे तो ग्राच्छा ही है. लेकिन कम-से-कम जीवनके आरंभ-कालमें तो वह बहुत आवश्यक है। हम बच्चोंको दूध देते हैं। उसे वह श्रांततक मिलता रहे तो श्रच्छा ही है। न्लेकिन अगर नहीं मिलता तो क्रम-से-क्रम वचपनमें तो मिलना ही चाहिए। शरीरकी तरह ग्रातमा और बद्धिको भी जीवनके ग्रारंभ-कालमें ग्रन्छी खुराक मिलनी चाहिए। इसीलिए ब्रह्मचर्याश्रमकी कल्पना है। ऋषि लोग जिस चीजका स्वाद जीवनभर लेते थे उसका थोड़ा-सा श्रनभव श्रपने वच्चों-को भी मिले, इस दयादृष्टिसे उन्होंने ब्रह्मचर्याश्रमकी स्थापना की। लेकिन त्राज मैं उस त्राश्रमके विषयमें नहीं वोलूंगा ! शास्त्रका श्राधार भी मुक्ते नहीं लेना है। श्रनुभवसे वाहरके शब्दोंका मुक्ते -व्यसन नहीं।

श्रनुभवसे में इस निर्ण्यपर श्राया हूँ कि श्राजीवन पवित्र जीवन वितानेकी दृष्टिसे कोई ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहे तो ब्रह्मचर्यकी श्रभावारमक विधि
उसके लिए उपयोगी नहीं होती। 'दाउ शैल्ट नाँट स्टील' श्राज मेरे काम नहीं
श्रायेगा। 'स्ट्यां वद' इस तरहकी 'पॉजिटिव' यानी भावारमक श्राज्ञा ब्रह्मचर्यके काममें श्राती है। विषय-वासना मत रक्तो, यह ब्रह्मचर्यका 'नेगेटिव' याने
श्रमावारमक रूप हुत्रा। सब इंद्रियों की शक्ति श्रारमाकी सेवामें खर्च करो,
यह उसका भावारमक रूप है। 'ब्रह्म' यानी कोई वृहत् कल्पना। श्रगर में
चाहता हूं कि इस खोटी-सी देहके सहारे दुनियाकी सेवा कर्ल, उसके ही काममें श्रमनी सब शक्ति खर्च कर्ल, तो यह एक विशाल कल्पना हुई। विशाल
कल्पना रखते हुए ब्रह्मचर्यका पालन श्रासन हो जाता है। ब्रह्म शब्दसे डरिए

नहीं । मान लीजिए, एक ग्रादमी ग्रपने वच्चेकी सेवा करता है ग्रीर मानता है कि यह वच्चा परमात्मा-स्वरूप है, इसकी सेवामें सव कुछ ऋर्पणकर द्ंगा, श्रीर तलसीदासजी जैसे रघुनाथजीको 'जागिए रघुनाथ कुंवर' कहकर जगति थे वैसे ही उस लड़केको जगाता है, तो उस लड़केकी भक्तिसे भी वह आदमी ब्रह्मचर्यका पालन कर सकता है। मेरे एक भित्र थे। उन्हें बोड़ी पीनेकी श्रादत थी । सीभाग्यसे उनके एक लड़का हुश्रा । तब उनके मनमें विचार श्राया कि मुफ्ते वीड़ीका व्यसन लगा है, इससे मेरा जो विगड़ा सो बिगड़ा. लेकिन ग्रव मेरा लड़का तो उससे वच जाय। मेरा उदाहरण लड़केके लिए ठीक न होगा । उदाहरण उपस्थित करनेके लिए तो सभी वीड़ी छोड़ ही देनी चाहिए । श्रीर तत्रसे उनकी वीड़ी छूट गई । यही कल्पना थोड़ी-सी श्रागे वढकर देशसेवाकी कलाना उनके मनमें त्राती तो वे संपूर्ण बहाचर्यका श्रासानीसे पालन कर सकते । देशकी सेवा कोई ब्रह्मभावसे करता है तो वह ब्रह्मचारी है, उसमें उसे कष्ट जरूर उठाने पहेंगे। लेकिन वे सब कष्ट उसे बहुत कम मालूम होंगे। माता श्रपने बच्चेकी सेवा रात-दिन करती है। जब उसके पास कोई सेवाकी रिपोर्ट मांगने जायगा तो वह क्या रिपोर्ट देगी १ च्यार्थसमाजके सेक्षेटरीसे कांई रिपोर्ट मांगे तो सी पन्नेकी लंबी रिगोर्ट दें देंगे । लेकिन माता इतनी सेवा करती है कि उसकी वह रिपोर्ट ही नहीं दे सकती। वह ग्रपनी रिपोर्ट इस वाक्यमें दे देशी कि "भैंने तो लड़केकी कुछ भी सेवा नहीं की।" भला माताकी रिपोर्ट इतनी होटी क्यों ? इसका कारण है। भाताके हदयमें वच्चेके प्रति जो प्रेम है उसके मुकावलेमें उसकी कुछ भी सेवा नहीं हुई है, ऐसा उसे लगता है। सेवा करनेमें उसे वष्ट कुछ कम नहीं सहने पर हैं: लेकिन वे कप उसे कप्ट मालूम नहीं हुए । इसलिए हम श्रपने सामने कोई बहुत कलाना रखेंगे तो मालूम होगा कि ग्रामीतक तो हमने कुछ, भी नहीं किया। इंद्रियोंका निवह करना, यही एक वाक्य हमारे सामने हो तो हम गिनती करने लग जायंगे कि इतने दिन हुए छीर छभीतक कुछ फल नहीं दिन्याई देता । लेकिन किसी बृहत् कल्पनाके लिए इम इंद्रिय-निग्रह करते हैं तो 'यह इम करते हैं', ऐसा

'कर्तीर प्रयोग' नहीं रहता । 'निग्रह किया जाता है' ऐसा 'कर्मणि प्रयोग' हो जाता है. या यों कहिए कि निग्रह ही हमें करना है। भीष्मिपतामहके सामने एक कल्पना आ गई कि पिताके संतोषके लिए मुभी संयम करना है । वस. पिताका संतोष ही उनका ब्रह्म हो गया, श्रीर उससे वह श्रादर्श ब्रह्मचारी वन गये। ऐसे ब्रह्मचारी पाञ्चात्योंमें भी हए हैं। एक सायंदिस्टकी वात कहते हैं कि वह रात-दिन प्रयोगमें मग्न रहता था। उसकी एक वहिन थी। भाई प्रयोगमें लगा रहता है श्रीर उसकी सेवा करनेके लिए कोई नहीं है, यह देख-कर वह ब्रह्मचा(रिगो रहकर भाईके ही पास रही ख्रीर उसकी सेवा करती रही। उस बहनके लिए 'बंधु-सेवा' ब्रह्मकी सेवा हो गई। देहके वाहर जाकर कोई भी कल्पना हृद्धिए । अगर किसीने हिंदुस्तानके गरीव लोगोंको भोजन देनेकी कल्पना श्रपने सामने रक्खी तो इसके लिए वह श्रपनी देह समर्पशा कर देगा। वह मान लेगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वह गरीय जनताका है। 'जनताकी सेवा' उसका ब्रह्म हो गई। उसके लिए जो ब्राचार वह करेगा वही ब्रह्मचर्य है। इरएक काममें उसे गरीवोंका ही ध्यान रहेगा। वह दूध पीता होगा तो उसे पीते वक्त उसके मनमें विचार श्रा जायगा कि मैं तो निर्वल हूं इसलिए मुक्ते दूध पीना पड़ता है, पर गरीबोंकी दूध कहां मिलता है ! लेकिन मुफ्ते उनकी सेवा करनी है, यह सो वकर वह दूध पियेगा। मगर इसके बाद फीरन ही वह गरीबॉकी सेवा करनेके लिए दौड़ जायगा। वस, यही ब्रह्मचर्य है। श्रध्ययन करनेमें अगर हम मन्त हो जायं तो उस दशामें विषय-वासना कहांसे रहेगी ? मेरी माता काम करते-करते भजन गाया करती थी। रसोईमें कभी-कभी नमक भूलसे दुवारा पड़ जाता था। लेकिन चिंतनमें मैं इतना मन्न रहता था कि मुभ्ते उसका पता ही न चलता था। वेदाध्ययन करते समय मैंने अनुभव किया कि देह मानो है ही नहीं, कोई लाश पड़ी है, ऐसी मावना उस समय हो जाती थी। इसीलिए ऋषियोंने कहा है कि विचपन-से वेदाध्ययन करों । मैंने ऋष्ययनके लिए ब्रह्मचर्य रखा । उसके वाद देशकी सेवा करता रहा । वहां भी इंद्रिय-निग्रहंकी ऋावश्यकता थी । लेकिन वचपनमें इंद्रिय-निग्रहका स्रभ्यास हो गया था, इसलिए वादमें मुभ्ने वह कठिन नहीं

मालूम हुया। मैं यह नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य श्रासान चीज है। हां, विशाल कल्पना मनमें र गे तो श्रासान है। ऊंचा श्रादर्श सामने रखना श्रीर उसके लिए संयमी जीवनका श्राचरण, इसको मैं ब्रह्मचर्य कहता हूं।

यह हुई एक बात । श्रव एक दूसरी बात श्रीर है । किसी एक विषयका संयम श्रीर वाकीके विषयोंका भोग, यह ब्रह्मचर्य नहीं है । कल मैंने देव- शर्माजीकी 'तरंगित हृदय' नामकी पुस्तक देखी । उसमें 'जरा-सा'के विषय-पर कुछ लिखा था । पुस्तक मुभे श्रच्छी लगी । 'इतना थोड़ा-सा करनेसे क्या होता है', ऐसा मत सोचो । बोलनेमें, रहन-सहनमें हरएक वातमें संयमकी श्रावश्यकता है । मिट्टीके बर्तनमें थोड़ा-सा छिद्र हो तो क्या हम उसमें पानी भरेंगे ? एक भी छिद्र घड़ेमें है तो वह पानी भरनेके लिए वेकार ही है । ठीक उसी तरह जीवनका हाल है । जीवनमें एक भी छिद्र नहीं रखना चाहिए । चाहे जैसा जीवन विताते हुए ब्रह्मचर्यका पालन करेंगे, यह मिध्या श्राकां हो । वातचीत, भोजन, स्वाध्याय वगैरह सभी बातोंमें संयम रखना चाहिए ।

# : २७ :

# स्वतंत्रताकी प्रतिज्ञाका अर्थ

श्रक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे कार्यकर्ताश्रोंको ज्ञानकी खुराक जितनी पहुंचानी चाहिए उतनी पहुंचाने की व्यवस्था हम नहों करते। राष्ट्रकी विशालता श्रीर प्रश्नोंकी जिटलताके लिहाजसे हमारे पास कार्यकर्ता बहुत कम हैं श्रीर उन कार्यकर्ताश्रोंके पास ज्ञानकी पूंजी इससे भी कम है। हमें बहुत- से कार्यकर्ताश्रोंकी जरूरत है। लेकिन हम सिर्फ बड़ी संख्या नहीं चाहते। श्रमर हमारे पास कर्त्तव्यदत्त, चरित्रवान् श्रीर श्रपने कार्यकी भूमिका भलीभांति समक्तनेवाले ज्ञानवान् कार्यकर्ता थोड़े भी हों तो भी काम बहुत होगा।

ब्राजसे ठीक एक महीने बाद, २६ जनवरीको, हमें स्वतंत्रताकी प्रतिज्ञा करनी है। ब्राजतक प्रतिज्ञाकी ब्राधिक स्पष्ट भाषामें दुहरानी है। करीव दस वर्षसे हर साल हम उसे दुहराते हैं। इतनी वड़ी पुनरावृत्तिका क्या प्रयोजन है, यह ब्राप लोगोंको समभानेके लिए मैं उस प्रतिज्ञाका स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं।

हम कहते हैं कि अब स्वराजकी लड़ाई नजदीक आ रही है, लेकिन यह गलत है। "लड़ाई करीव है" कहनेका मतलय यह होता है कि आज लड़ाई जारी नहीं है। यह वात सही नहीं है। हमारी लड़ाई तो निरंतर जारी ही है और जारी रहनी चाहिए। हमारी लड़ाईका रूप एक नदीके समान है। वह निरंतर वहती ही रहती है। फिर मी, उसके प्रवाहमें गरिमयों में और वरसातमें फर्क होता है। जाड़ों में हम नदीका असली रूप देख पाते हैं, किंतु वह वहती तो अखंड रहती है। उसी प्रकार हमारी लड़ाई भिन्त-भिन्न रूप लेती हुई भी नित्य जारी है। हम कार्यकर्ताओं की यह धारणा होनी चाहिए कि हम तो हमेशा लड़ाईमें ही लगे हुए हैं।

जो यह मानते हैं कि अवतक हम नहीं लड़ रहे थे और अव लड़नेवाले हैं उनके सामने यह सवाल पेश होता है कि अव लड़ाईके लिए क्या तैयारी करें ? वे सोचते हैं कि अव जेलमें जाना पड़ेगा, इसलिए अपनी आदतें वदलनी चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूं कि हमारी लड़ाई हमेशा जारी है। हम लड़ाईकी आदतें डाल चुके हैं। अव उन आदतोंके वदलनेका क्या मतलव है ? अव क्या 'विना लड़ाईकी' आदतें डालनी होंगी ? हमें निरंतर यही माव जाग्रत रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई हमेशा जारी है।

इस साल स्वतंत्रताकी प्रतिज्ञामें कुछ नई वार्ते जोड़ दी गई हैं श्रीर उन वार्तोंके साथ उस प्रतिज्ञाका पुनरुच्चार करनेके लिए कहा गया है। लेकिन जहां श्रद्धा न हो वहां निरी दुहरौनीसे क्या होगा ! सुमें एक कहानी याद श्राती है। एक था साधु। उसने श्रपने चेलेसे कहा कि "रामनाम जपनेसे मनुष्य हरएक संकटसे पार हो सकता है।" उसके वाक्यमें शिष्यको श्रद्धा तो थी लेकिन उसे इसका पूरा-पूरा विश्वास नहीं था कि रामनाम चाहे जिस संकटसे उसे तार देगा। एक वार उसे नदी पार करनी थी। वह वेचारा श्रामंश्रद्धालु रामनाम रटते हुए नदी पार करने लगा। जैसे-तैसे गलेतक पानीमें गया श्रोर वहांसे गोते खाता हुश्रा वड़ी मुश्किलसे वापस श्राया। गुस्से कहने लगा, "लगातार नाम-स्मरण किया, लेकिन पानी कम नहीं हुश्रा। सब श्रकारथ गया।" गुस्से वोला, "श्रनेक बार नामस्मरण किया इसीलिए श्रकारथ गया। श्रगर नामस्मरणमें तुम्मे श्रद्धा थी तो एक वार किया हुश्रा नामस्मरण तुम्मे काफी क्यों नहीं लगा? श्रद्धा कम थी इसीलिए त्ने बार-बार नामस्मरण किया श्रोर इसीलिए गोते खाये।" स्वतंत्रताकी प्रतिशा एक बार मनोयोग-पूर्वक करनेवाला सचमुच निश्चयी है, यह हम मान सकते हैं। लेकिन श्रगर वह हर साल प्रतिशा करने लगे—इस साल नंवर एककी प्रतिशा, श्रगले साल नंवर दोकी प्रतिशा, तीसरे साल नंवर तीनकी प्रतिशा, इस तरह प्रतिशाएं करने लगे—तो यह शक होने लगेगा कि इस प्रतिशका कोई श्रर्थ भी है या नहीं श्रवेवल मीखिक पुनरुच्चारसे प्रतिशा हढ़ नहीं होती।

लेकिन इस सालकी प्रतिज्ञा महज दुहरानेके लिए नहीं है । उसमें महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण है । हमारी गुलामीके अनेक कारण् हैं । अंभेजी राज्यपर हम कई आत्तेप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आत्तेप तो यह है कि अंभेजी राज्यकी वदीलत हमें काकाकशीकी देन मिली। आप अगर लोगोंसे पृष्ठिये कि "आपकी स्वराज्यकी परिभापा क्या है" तो वे इस प्रकार जवाव देंगे, ''आप कहते हैं कि आउ प्रांतोंमें कांग्रे सका राज स्थापित हो गया। कांग्रेसका उस तरहका राज आर यारह-के-यारहों प्रांतोंमें हो जाय, और अवतक जो अधिकार नहीं मिले थे वे भी सब मिल जायं। मगर हमारी काकाकशी ज्यों-की-त्यों बनी रहे, तो हम तो यही कहेंगे कि यह स्वराज्य नहीं है। यही हमारी परिभाषा है।" परावलंबनकी जगह स्वावलंबन प्राप्त हो जाय, मगर भूखों मरना वना ही रहे, तो केवल भारतकी ही जनता नहीं, विलक भारतकी जनताकी जैसी शोचनीय दशामें रहनेवाली संसारके किसी भी देशकी जनता कहेंगी कि, हम यह स्वावलंबी काकाकशी नहीं चाहते। न हम स्वावलंबी उपवासके वायल हैं, न परावलंबी उपवासके। हम तो भूखों

भरना ही नहीं चाहते। हमें फाकाकशी हो नहीं चाहिए, फिर उसका विशे-षण कुछ भी क्यों न हो ।

कुछ वक्ता जोशमें त्राकर कह देते हैं कि "गुलामीमें चाहे जितना खाने-को मिले, तो भी हमें गुलामी नहीं चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। फिर, स्वतंत्रतामें हमारी चाहे जितनी बुरी हालत हो, भूखों भी क्यों न मरना पड़े।" लेकिन उन्हीं वक्ताओं से अगर आप यह पूछें कि 'अगर स्वराज्यमें रेलगाड़ियां न हों तो ?' तब वे कहने लगते हैं कि ''ऐसा स्वराज्य किस कामका ?" उनसे पूछिए कि "रेलगाड़ीवाली गुलामीकी अपेचा विना रेलगाड़ीवाली स्वतंत्रता क्या अञ्छी नहीं ?" लेकिन वात उनके गले नहीं उतरेगी। "स्वराज्यकी कल्पना-से भी धवराते हैं। तब वतलाइए कि अगर मूखों मरनेकी कल्पनासे साधारण आदमी धवराने लगें तो क्या आश्चर्य ?

यहां मुक्ते कोंकराकी कातकरी नामक जातिके एक रिवाजकी याद आती है। कातकरी अपनी जातिके मेरे हुए आदमी से कहता है, "देख, अगले जनममें वामरा बनेगा तो रट-रटकर मरेगा, अमुक वनेगा तो अमुक काम करकर मरेगा, लेकिन अगर कातकरी बनेगा तो बनका राजा बनेगा।" वह गांवकी संस्कारवान परतंत्रता नहीं चाहता; उसे जंगलकी संस्कार-हीन स्वतंत्रता ही प्रिय है। शहरी और वंनेले चूहोंकी कहानी मशहूर है। बनेला चूहा कहने लगा कि "मुक्ते न शहरकी यह शान चाहिए और न यह पराधीनता।" अगर जनताकी भी यही हालत होती तो हमें सर्वत्र स्वतंत्रता ही दिखाई देती। स्वतंत्रताकी प्रतिशा तो ठेठ वेद-कालमें चली आई है—

### 'व्यचिष्ठे वहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये'

इस वेद-वचनमें स्वतंत्रताकी प्रतिज्ञा व्यक्त की गई है। 'व्यचिष्ठ'का अर्थ है अस्यन्त व्यापक, जिसमें सबको मत-दानका अधिकार हो, और 'बहुपाय्य' से मतलव है—जिसकी बहुसंख्या अल्पसंख्याकी रक्ताके लिए सावधान है, ऐसे स्वराज्यके लिए हम कोशिश कर रहे हैं—यह उस प्रतिज्ञका अर्थ है। मतलब यह कि उस अति अन्न अनुष्कि जमानेसे पंडित जवाहरलालके इस जमानेसक वही

स्वतंत्रताकी प्रतिज्ञा विद्यमान् है। वेदकी प्रतिज्ञा जैसी त्राप चाहते हैं ठीक वैसी ही है। उसमें भी बहवचन का प्रयोग है।

सारांश यह कि हम अपने जोशीले व्याख्यानों या किवताओं में स्वराज्य-की जो व्याख्या करते हैं वह आम जनताके गले नहीं उतरती है। जिसमें अन्त-जलका इंतजाम न हो वैसा स्वराज्य जनता नहीं चाहती। उसे नैमित्तिक उप-वासोंका अम्यास है। एकादशी, शिवरात्रिके दिन वह वत रखती है। लेकिन रोजका मुखों मरना वह सहन नहीं कर सकती। आप इसे हमारा पशुत्व मले ही कह लीजिये, लेकिन इस मानवीय पशुको पेटभर अन्न चाहिए। समाज-वादियों और साम्यवादियोंके कथनमें यही तथ्यांश (सत्य) है। हमारी भी मुख्य पुकार यही है। हम फाकाकशी नहीं चाहते। हमें भरपेट अन्न चाहिए। चाहे आप इसे हमारा अधिकार कहें, कर्त्तव्य कहें, या और किसी नामसे पुकारें। भरपेट खानेकी स्वतंत्रता हमें चाहिए।

हिंदुस्तानमें इस प्रकारकी स्वतंत्रता स्थापित हो, यह हमारा प्रधान विचार है। मैं स्वराज्यके विषयमें विचार क्यों करता हूं ? इसलिए कि हिंदुस्तानमें स्वराज्यके वारेमें विचार न करना महापाप है। स्वराज्यका सवाल फाकाकशी- से मुक्त होनेका सवाल है। जैसा कि तिलक महाराज कहते थे, वह 'दाल-रोटी- का सवाल' है।

कोई-कोई पूछते हैं कि श्राहिंसासे स्वराज्य कैसे मिलेगा ? इसकी चर्चा श्रार हम श्राज शुरू करें तो वह स्वराज्य प्राप्तितक खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं इस फेरमें नहीं पड़ता। वर्तमान यूरोपका चित्र श्राहिंसाका पदार्थ-पाठ है। श्राहिंसाके श्रमावसे क्या होता है, इसका पता मौजूदा यूरोपको देखनेसे चलता है। छोटे-छोटे राष्ट्र तो श्राज कच्चे खाये जा रहे हैं। श्राजकल तो सभी काम विजलीके बटनकी तेजीसे होते हैं। पहले श्रादमी सौ-सौ वर्ष जीते थे, श्रव तड़ाक-फड़ाक मर जाते हैं। पंद्रह दिनमें पूरे-के-पूरे राष्ट्र गायब हो जाते हैं। पहले ऐसी बातें न किसीने देखी थीं, न सुनी थीं। श्राज तो माने बटन दवाते ही राष्ट्र नदारद हो जाता है। चीनका कितना बड़ा हिस्सा जापान निगल गया है, इसका श्राज हमें पता ही नहीं। भविष्यमें जब नया नक्शा तैयार

होगा तब हमें पता चलेगा । शस्त्रास्त्रोंकी इतनी तैयारी करनेपर भी ग्रालिर ची नकी क्या हालत हुई ? फिर हिंदुस्तान-जैसा गलितकलेकर राष्ट्र शस्त्रास्त्रों-से स्वराज्य कव पा सकता है ? 'यतेमहि' (केशिश करना) तो ग्रात्रिके जमाने-से शुरू ही है । क्या उसी तरह ब्रानंत कालतक केशिश ही करते रहें ? ग्राज तो सब कोई लाठीमें ही विश्वास करते हैं।

कुछ लोग मुमसे कहते हैं कि "तुम नये विचार नहीं पढ़ते। त्राधुनिक विचारोंके साथ परिचय नहीं बढ़ाते।" मुनता हूं कि ये विचार यूरोप- से जहाजमें आते हैं और बंबईके दंदरपर लगते हैं। मगर उधरसे जो कुछ आता है वह सब अच्छा होता है, ऐसा तो अनुभव नहीं है। उधरसे इन्स्छु- एंजाकी हवा आई जिससे साठं लाख आदमी चल वसे। विचारोंकी हवाके ये मकोरे बराए-मेहरबानी बंद कीजिए। हम शिचा लेनेके लिए किस पाठ-शालामें जायं, यह भी तो सोचनेकी बात है। जिस शिच्चककी पाठशालामें पांच सो छाड़ियां और सिर्फ दो ही चार पुस्तकें हों उसकी पाठशालामें भी क्या हम जायंगे ? यूरोपके लोग बहुत-सी पुस्तकें लिखते हैं। उनके पीछे खर्च भी बहुत करते हैं, यह मैं जानता हूं। लेकिन साथ-साथ मैं यह भी तो देखता हूं कि वे फोजपर पुस्तकोंसे कितना गुना ज्यादा खर्च करते हैं। इमें विचार भी

प्रहण करना चाहिए जिसका उस विचारमें विश्वास हो। शंकरा-चार्य जैसा कोई हो तो उससे हम विचार से सकते हैं, क्योंकि उसकी तो यह प्रतिज्ञा है कि, "मैं विचार ही दूंगा।" उससे पूछिए कि "ग्रगर मेरी समस्त्रमें न आये तो ?" तो वह यही जवाब देगा कि "मैं फिर समस्त्राजंगा।" "ग्रीर फिर समस्त्रमें न आया तो ?" "दुशरा समस्त्राजंगा," "और फिर भी न आया तो ?" 'फिर समस्त्राजंगा, समस्त्रात ही जाऊंगा। अंततक विचारसे ही समस्त्राजंगा।" जिसकी ऐसी प्रतिज्ञा है उस शंकराचार्यसे विचार सीखने-को मैं तैयार हूं। ऐसी प्रतिज्ञा अगर कोई जर्मन या रशियन करता तो उसकी पुस्तक पढ़ो।" और अगर हम पूछते हैं कि "हमारी समस्त्रमें न आया तो ?" तो वह जवाव देता है, "पिटोगे।" जिसका विचारोंकी अपेन्ना छुड़ीमें अधिक विश्वास है उससे विचार कैसे लें ?

यूरोपकी पद्धतिका अनुकरण करना हिंदुस्तानके खूनमें ही नहीं है। कहा जाता है कि अंग्रेजोंने हिंदुस्तानियोंके हथियार छीन लिये, यह बड़ा नैतिक श्रपराध किया है। मैं भी यही मानता हूं। जनरदस्ती समूचे राष्ट्रके हथियार छीनना घोर अपराध है। लेकिन मैं अपने दिलमें सोचता हूं कि इन मुट्ठीमर लोगोंने उस समयके पञ्चीस करोड़ लोगोंके हथियार छीन कैसे लिये ! इन पच्चीस करोड़के हाथ क्या घास खाने गये थे १ उनके हथियार मांगते ही इन्होंने दे कैसे दिये।" इसका एक ही कारण हो सकता है। वे हथियार हम लोगोंके जीवनके त्रांग नहीं थे। त्रागर हमारे जीवनके त्रांग होते तो वे छीने नहीं जाते । तकारामने एक भले आदमीका जिक किया है । उसके एक हाथमें ढाल त्रीर दूधरे हाथमें तलवार थी। वेचारेके दोनों हाथ उलमे हुए थे, इसलिए वह कोई व्हाद्रीका काम नहीं कर सकता था। वही न्याय तो यहांपर भी घटित नहीं करना है न ? इसलिए हमारे हथियार छीन लिये गये। इसका सीधा अर्थ यही हो सकता है कि हिंदुस्तानके लोगोंके स्वभावमें हथियार नहीं थे। कुछ फौजी जातियां थीं। दूसरे लोग भी इथियार रख सकते थे। लेकिन रखे-रखे उनपर जंग चढ गया था।

लेकिन इसका यह मतलव हरगिज नहीं कि हिंदुस्तानके लोग वहादुर नहीं थे। इसका मतलव इतना ही है कि उनका हथियारोंपर दारमदार नहीं था। हिंदुस्तानके सारे इतिहासमें यह आरोप किसीने नहीं किया है कि यहांके लोग शूर-वीर नहीं हैं। सिकंदरको सारी घरती नरम लगी, लेकिन हिंदुस्तानमें उसने खासी ठोकर खाई। जहां - जहां ऊंट जा सकता था वहां - वहां सुसलमान मजेमें चले गये। जहां खजुर और रेत थी वहां उनका ऊंट बढ़ता चला गया। लेकिन हिंदुस्तानमें प्रवेश पानेमें उन्हें वीस साल लगे। हिंदुस्तान वहादुर नहीं था, इसका इतिहासमें कोई सबूत नहीं है।

लेकिन हमारी संस्कृतिकी एक मर्यादा निश्चित थी। इसीलिए हमने

दूसरे राष्ट्रोंपर त्राक्रमण कभी नहीं किया। किसी - न - किसी कारणसे हमारी संस्कृति ऋहिंसक रही। तभी तो हमारी पैतीस करोड़ जनता है। यूरोपीय राष्ट्र दो या चार करोड़की ही वात कर सकते हैं। यहां पैतीस करोड़ हैं।

इसका यह कारण है कि हिंसाका सिद्धांत ट्रया-फूटा ग्रीर ग्रहिंसाका सिद्धांत सावित है। यूरोपकी हालत कांचके प्याले-जैसी है। जमीनपर पटकते ही दकड़े-दकड़े हो जाता है। श्राप जरा एकाध कांचका प्याला जमीनपर पटककर तमाशा देखिए । यूरोपीय राष्ट्रोंके नकशोंके समान ह्योटे-बड़े टुकड़े हो जायंगे । लेकिन हम लोगोंने ऋपना पानी पीनेका साथित प्याला वड़ी हिफाजतसे रखा है। कोई सज्जन वंबई जाते हैं, वहां किरायेपर एक कमरा ले लेते हैं। श्रकेले एक मियां श्रीर श्रकेली एक वीवी—यह जनावका परिवार कहलाने लगा। वही हाल यूरोपीय राष्ट्रोंका है। यूरोप हमें सिखाता है कि अगर हम अहिंसाका मार्ग अपनायेंगे तभी एक राष्ट्रकी है तियतसे जी सकेंगे। यह बात हमारी जनता वड़ी जल्दी समक्त जाती है। लेकिन हम शिचितोंके गले वह श्रवतक नहीं उतरती, क्योंकि हम पढ़े-लिखे लोग श्रंग्रेजोंके मानस-पुत्र जो ठहरे। श्रंग्रेजोंका हमपर वरदहस्त है। उन्होंने इमारे दिमागोंपर जादू कर दिया है। इसीलिए तो पूंजीका कहीं ठिकाना न होते हुए भी हम वड़े पैमानेपर उत्पादनकी लंबी - लंबी वार्ते किया करते हैं। हैसियत चरखा खरीदनेकी भी नहीं, पर वात करते हैं पुतलीघर खोलनेकी ।

श्रंप्रेजों राजमें हमारी श्राम जनताका यह नुकसात हुश्रा है कि वह भ्र्खों मरने लगी है श्रीर शिव्तित वर्गका नुकसात इस वुद्धि-पारतंत्र्यके रूपमें हुश्रा है। हम उनकी तीन करोड़की कितावें खरीदते हैं। 'शिष्ट्यस्तेऽहं शाधि मां खां प्रपन्नम्', कहकर, हाथ जोड़कर उन पुस्तकोंको पढ़ते हैं श्रीर तीन करोड़ राये गुरुद्विग्णामें देते हैं। उन्होंने हमारी वुद्धि स्व-तंत्र—याने श्रपने तंत्र (वश)में कर ली है। हमसे कहा जाता है कि उनसे शिक्षा लें। क्या शिक्षा लें १ वहुत वड़े पैमाने-

पर उत्पादनका ही एक रूप समका जाय ? हम उनसे क्या सीखें ? समाज-शास्त्र सीखें ? जिन लोगोंने पैंतीस करोड़ जनताको एकमें बांध रखा वे समाज-शास्त्र जानते हैं या वे, जो दो-दो, तीन-तीन करोड़के नन्हें-नन्हें राष्ट्र बनाकर श्रापसमें लड़ते-क्तगड़ते रहते हैं ? कहा जाता है कि किसी जमानेमें फ्रांसमें एक क्रांति हुई श्रीर उससे स्वतंत्रता, समता तथा बंधुताके सिद्धांत उत्पन्न हुए ! उससे कितने ही पहले ये मुट्ठीमर पारसी इस देशमें श्राये श्रीर हमने उनकी रक्ता की ! तो क्या हम बंधुता जानते ही न थे ? ऐ यूरोप, तेरे पास ऐसा क्या है कि हम तुक्तसे बंधुताका पाठ पढ़ें ? तूने हमको लूटा, क्या यही तेरी बंधुताका सबूत समका जाय

याद रिखए कि अगर आप हिंसाके फेरमें पड़े तो इस देश के यूरोपके समान छोटे - छोटे टुकड़े होकर ही नहीं रहेंगे, बल्कि हमारी खास परिस्थितिके कारण टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। हमारा तो चूरा ही हो जायगा।

हमारी स्वतंत्रताकी प्रतिज्ञाके तीन भाग हैं। पहला—स्वतंत्रताकी श्राम्वरयकता क्यों है, दूसरा—स्वतंत्रता जिस मार्गसे प्राप्त करनी है उस मार्गमें श्रद्धा, श्रौर तीसरा—हमारी साधन-सामग्री श्रर्थात् रचना-त्मक कार्यक्रम। श्रवतक दो भागोंका विवरण किया। श्रव रचनात्मक कार्यक्रमपर श्राता हूं।

रचनात्मक वार्यक्रममें हिंदू-मुस्लिम-एकता, श्रस्पृश्यता निवारण, ग्राम-सेवा श्रीर खादी श्रादिका समावेश है।

मुख्य बात यह है कि हम सच्चे दिलसे ख्रीर लगनसे काम करें। लोग कहते हैं, "तुम रचनात्मक कार्यक्रमपर जोर देते हो; लेकिन उधर जिन्ना क्या. कहते हैं, श्रंबेडकरका क्या कहना है, वह भी तो सुनो। उसे सुनकर गुस्सा द्याता है।" श्रंबेडकर कहते हैं कि "इन लोगोंने पूनाका समकौता किया श्रौर इन्हीं बदमाशोंने उसे तोड़ दिया।" हम कहते हैं, "हमने ईमानदारीसे उस समकौतेपर श्रमल करनेकी कोशिश की।" पर जरा वस्तुस्थित तो देखिए। जनतामें क्या हो रहा १ दूरकी बात जाने दीजिए। सेवाशम श्रौर पौनारको ही ले लीजिए । पौनारमें कातनेके लिए जो लड़के आते हैं उनमें कुछ हरिजन लड़के भी हैं। उनमें एक हरिजन लड़केसे मैंने कहा, "त् खाना पकाना जानता है ?" उसने कहा, "नहीं"। मैंने कहा, "हमारे यहां रसोई बनाने आया कर, हम तुमे सिखा देंगे।" वह हमारे यहां रसोई बनाने आने लगा। मैं पौनारके कुछ लोगोंको न्योता देने लगा। शुरूमें जो दस-पांच लोग आये वे ही आये। अब कोई नहीं आता। मैं वहां गायके दूधसे घी बनाता हूं और महा सुफ्तमें बांटता हूं। लेकिन मुफ्तका महा लेनेके लिए भी कोई नहीं आता। यह हाल है!

श्र-छा, हम कार्यंकर्ता लोग भी लगनसे काम करते हों, सो बात भी नहीं है। किसी कार्यंकर्तासे कहा जाय कि एक हरिजन लड़केको विलक्षल श्रपने निजके बेटेके समान श्रपने परिवारमें रक्खो, तो वह कहता है कि यह बात हमारी स्त्रीको पसंद नहीं है, मेरी मां तो मानेगी ही नहीं। "स्त्रीको पसंद नहीं है, मां मानती नहीं है" यह सब सही । लेकिन इसका परिणाम क्या होता है १ यही कि हम हरिजनोंको दूर रखते हैं। इसलिए श्रंवंडकर तो मुक्ते श्रवतार ही लगता है। चाहे किसी प्रकारकी क्यों न हो, हरिजनोंके बह चेतना तो पैदा करता है। वह हमारा भरोसा कैसे करे १ "इसे पसंद नहीं है, वह मानता नहीं है", इन वातोंका मूल्य हमारे नजदीक हरिजनोंको श्रपनानेसे भी श्रिषक है। हम कहते हैं, हम हरिजनोंको श्रपनानेसे भी श्रिषक है। हम कहते हैं, हम हरिजनोंको श्रपनानेसे भी श्रिषक है। इम कहते हैं, हम हरिजनोंको श्रपने घरमें नहीं रख सकते, हम उनके घर भोजन नहीं कर सकते। इस तरह हृदयसे-हृदय कैसे मिलेगा १

समाजवादी कहता है, "तुम यह अस्पृश्यता-निवारणका मंग्नट ही छोड़ो। गरीवी और भूखके असल सवाल को लो।" मैं कहता हूं, "माई, तुम्हारी युक्ति बड़ी अञ्छी है, मैं उसे स्वीकार करनेको भी तैयार हूं। लेकिन भाई मेरे, वह काम नहीं आयेगी। हिंदुस्तानसे भी ज्यादा कंगाल लोग दुनियामें और कहीं हैं? लेकिन मेरा मुफ्त दिया हुआ महा भी सवर्ण लोग लेनेको तैयार नहीं हैं। यह सवाल तुम्हारी तदवीरसे हल नहीं होगा। तुम कहोंगे कि अब छुआछूत कम हो चली है। रेलमें, स्कूलोंमें

-लोग छूत नहीं मानते । लेकिन इसमें तो यहुत-कुछ करामात ग्रंग्रेजोंकी है । इसका यह ग्रर्थ नहीं कि जनताने छुग्राछूत मानना छोड़ दिया है।"

अरवमेधसहस्रोण सत्यं च तुलया घृतम्। अरवमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते॥

( हजारों श्रश्वमेधोंके साथ सत्य तोला गया; पाया गया कि सत्य ही श्रेष्ठ है!) हरिजनोंके लिए बोर्डिंग खोलना, उन्हें छात्रवृत्तियां देना, ये सव वाह्य कृतियां श्रश्वमेधोंके समान हैं। ऐसे हजारों श्रश्वमेध यज्ञोंकी श्रपेत्वा एक हरिजन लड़का श्रपने परिवारमें रखना—जिस प्रेमसे हम श्रपने कुट वियोंसे पेश श्राते हैं उसी प्रेमसे उसके साथ व्यवहार करना—यह सत्य श्रिषक महत्त्व रखता है। हमें उसके सुख-दु:खमें शामिल होना चाहिए, उन्हें श्रपनाना चाहिए श्रीर इस तरह उनकी स्थितिको श्रोढ़ लेना चाहिए।

हिंदू-मुस्लिम-एकताके सवालसे भी ऐसा ही खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्राज जो कुछ हो रहा है मैं उसे खिलवाड़ ही कहूंगा। एक कहता है, "तुम ग्रापसमें लड़ते हो, इसलिए तुम्हें स्वराज्य नहीं मिलेगा।" दूसरा जवाय देता है, "स्वराज्य नहीं है इसीलिए तो ग्रापसमें लड़ाई होती है।"— ऐसा तमाशा चल रहा है! जरा देहातमें जाकर देखिए। वहां हिंदू-मुसल-मानोंमें वैर नहीं है। सच पृष्ठिए तो उनमें वैर है ही नहीं। कुछ महत्त्वाकांची, वेकार ग्रोर पड़े-लिखे लोग दोनोंको लड़ाकर खिलवाड़ करते हैं। इन:लोगों-के तीन विशेषण ध्यानमें रिखए—पड़े-लिखे, महत्वाकांची ग्रीर वेकार। ये लोग हिंदू-मुसलमानोंको वरवस उमाड़कर उनके भगड़ोंका खिलोनेकी तरह उपयोग करते हैं।

इसका क्या इलाज किया जाय १ इलाज एक ही है। जहां कहीं ऐसी दुर्घटना हो जाय वहां जाकर हम श्रपने प्राण् दे दें। यह उपाय देहातमें काम नहीं श्रा सकता, क्योंकि दंगे वहांसे शुरू नहीं होते। पड़े-लिखे, वेकार श्रीर महत्त्वाकां ती लोग जहां दंगे कराते हैं—या उनके शब्दोंमें कहें तो 'व्यवस्था करते हैं'—यहां जाकर इसका प्रयोग करना चाहिए। इन व्यवस्थापकोंने दुनियाको परेशान कर डाला है। उनसे इतनी ही विनय है

कि "भाई यह घंघा छोड़ो श्रीर खुद व्यवस्थित वनो ।" लेकिन वं मानेंगे नहीं । इसलिए यही एक इलांज है कि जहां दंगा हो जाय वहां जाकर हम श्रपना सिर फुड़वा लें। सौ-दो-सौ शतिपरायण लोगोंको ऐसे मौकों पर श्रपने सिर फुड़वा लेने चाहिएं।

इन भगड़ोंका कोई हहो-हिसाव ही नहीं । ये सिर्फ हिंदू-मुसलमानोंमें ही नहीं हैं। पहले ब्राह्मणेतर दल था ही। स्त्रय सुतते हैं, कोई मराठी-लीग भी स्थापित हुई है । भुखमरे टुकड़कोरोंका वाजार गर्म है । मैं जब वड़ौदे-में रहता या तो वहांका एक पारसी किसी त्यौहारके उपलक्षमें कभी-कभी. भिखारियोंको ऋन्न बांटता था । उन टुकड़ोंके लिए वे ऋापसमें लड़ते थे । वही हाल यहां है। सरकारसे जो दुकड़े मिलेंगे उन्हें ये वीचमें ही हड़पना चाहते हैं। हमारे तत्त्वज्ञानमें मृत्युके ढरको स्थान नहीं है। स्रौर स्रव रोटियों-के अभावमें भूखों मरनेका भी अभ्यास हमें हो गया है। इसलिए जहां दंगा हो रहा हो वहां हमें शांति-पूर्वक जाकर बैठ जाना चाहिए। इच्छा हो तो कातना शुरू कर देना चाहिए। इतना काफी है। हम लोगोंकी ऐसी धारणा है कि विना नारियल ऋौर सिंदूर चढ़ाये पूजा नहीं होती। नारियलकी जगहः मीसंबी, नारंगी, स्त्राम स्त्रादि चढानेसे काम नहीं चलता । नारियल स्त्रीर सिंदूर ही चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपना सिर फुड़वाकर अपना रक्त चढ़ायें तो पूजा पूरी हो जायगी । लेन-देनके समभौतोंसे इन भगड़ोंका निवटारा नहीं होगा । न 'लेन' चाहिए, न 'देन' । मुस्लिम लीगसे तसिपया कैसे किया जाय १

खादीके विषयमें भी लोग इसी तरह पूछते हैं। कहते हैं कि "खादी तो ठीक है; लेकिन यह कातनेकी वला आप क्यों लगा रहे हैं ?" मैं कहता हूं कि, "क्या करूं ? आगर कातनेके लिए न कहूं तो क्या सेवई वनानेके लिए कहूं ? आप तो कहते हैं न कि लोग भूखों सर रहे हैं ? ऐसी हालतमें कुछ-न-कुछ निर्माण करनेकी किया ही राष्ट्रीय उपासना हो सकती है। इसीको आज अनुशासन कहते हैं। नहीं तो स्वराज्यके आदोलनमें आप जनताको किस तरह शामिल करेंगे ?" अगर कोई काम न हो तो सिर्फ मुक्त-जैसा वातृती आदमी

ही स्वराज्यका आदीलन कर सकेगा-अर्थात् व्याख्यान दे सकेगा। लाखीं, करोडों लोगों को स्वराज्यके आदिोलनमें सीधे शामिल होनेकी कोई तरकीव निकालिए। जो तरकीव निकालें वह भी ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसे सहजमें समभ सकें। अखवारवालोंको जब कोई बात खास तौरपर लोगोंके सामने रखनी होती है तो वे एक-एक इंचके वहे टाइपोंमें शीर्षक देते हैं। यूरोपमें तो अब सिर्फ शीर्षकोंसे ही काम नहीं चलता, चित्र देने पड़ते हैं। वहांके मजद्र चित्रोंपरसे समाचार भांप जाते हैं। तात्पर्य यह कि स्थूल, स्पष्ट श्रीर लोगोंका थ्यान श्राकृष्ट करने लायक चीज होनी चाहिए। तभी कुछ काम होगा । खादी श्रीर चरखा लोगोंकी समक्तमें श्रासनीसे श्रानेवाला, श्रहिंसक श्रांदोलनका प्रत्यच्च चिह्न है। उससे सारे राष्ट्रमें स्फर्तिकी श्राग फैल सकती है। अगर इस इमारतमें कल आग लग जाय तो इसके जलनेमें कितनी देर लगेगी ? त्राप ऐसा हिसाव न लगाइए कि इसमें पहली चिनगारी लगनेमें चालीस साल लगे तो सारी इमारत जलनेमें कितने साल लगेंगे। ऐसा ऊटपटांग नैराशिक श्राप न करें। इस इमारतमें श्राग लगनेमें चालीस साल भले ही लग गये हों, लेकिन उसके खाक होनेके लिए एक घंटा काफी है । इसलिए तोते के समान क्रांतिके सिद्धांत रटने-रटाने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ तोता पढानेसे राष्ट्र प्रज्वलित नहीं होते ।

'इन्किलाव जिंदावाद' इत्यादि कई तरहके मंत्र अच्छे-अच्छे और पहे-लिखे आदमी भी रास्तेपर उच्चस्वरसे चिल्ला-चिल्लाकर पढ़ते हैं। पढ़े-लिखे लोग कहते हैं कि पुराने लोगोंको मंत्रोंमें वेहद विश्वास था। मेरी शिकायत यह है कि आप लोगोंका विश्वास मंत्रोंमें पुराने आदिमयोंकी विनस्वत कहीं अधिक है। स्वराज्यका मंत्र आप जनतातक कैसे पहुंचावेंगे ? इस का एक ही रास्ता है—मंत्रके साथ तंत्र भी चाहिए। जनताके साथ संपर्क कायम रखनेके लिए मंत्रकी द्योतक किसी-न-किसी वाह्य कृतिकी जहरत है। इतिहासमें इस वातके सवृत विद्यमान् हैं कि ऐसे तंत्रयुक्त-मंत्रसे समूचे राष्ट्र प्रज्वितत हो उठते हैं।

श्राज हम क्या मांग रहे हैं ? हम श्राज ही स्वतंत्रता नहीं मांगते । यह सीदा' हम श्राज नहीं कर रहे हैं । हम इतना ही कहते हैं कि श्राप श्रपनी नेक-नीयती साबित करनेके लिए इतना तो करें कि हमारी विधान पंचायत-की मांग मंजूर कर लेंं।

यह विधान-परिषद् क्या है ? आप सिर्फ शब्दोंसे चिपके न रहिए। स्वराज्य जब मिलेगा तब मिलेगा पर शब्दोंके जंजालसे तो आज ही छुटकारा पाइए। विधान-परिषद्की मांगका इतना ही मतलब है कि हरएक बालिग व्यक्तिको मतदानका अधिकार हो, और वह किस तरहका राज्य चाहता है यह तय करनेकी उसे आजादी हो। अगर वह यह तय करे कि मौजूदा राज ही अच्छा है तो भी कोई हर्ज नहीं।

'हरिजन'में वापके नाम एक अंग्रेजका लिखा पत्र छपा है। वह कहता है कि सब लोगोंकी राय लेनेके फंफटमें पड़नेकें बदले स्याने लोगोंकी सलाहसे इसका निर्णय किया जाय। उसकी बात मुक्ते भी जंचती है। 'त्रादमी पीछे एक राय', यह बात तो मुभी भी वेतुकी-सी मालूम होती है। हरएकको एक ही राय क्यों ? एक ही सिर है इसलिए ? सिरकी तरफ ध्यान गया इसलिए 'की श्रादमी' एक रायका नियम बना और अगर कानोंकी तरफ ध्यान जाता तो ? तव हरएककी दो-दो रायें होनी चाहिएं, ऐसा कहते । ''हरएकके दो कान होते हैं, इसलिए हरएकके दो रायें होनी चाहिएं।" हरएकको एक ही नायका ऋषिकार होना चाहिए, इसका मुक्ते कोई समुक्तिक कारण नजर नहीं त्राता, सिवा इसके कि हरएकको एक ही सिर होता है । क्योंकि हमारा यह अनुभव है कि एक मनुष्यमें जितनी बुद्धि होती है उसकी अपेद्धा दूसरेमें हजारगुनी ऋधिक होती है। फिर भी बापूने उस ऋंग्रेज सज्जनको जो जवाब दिया वह ठीक है। बापू पूछते हैं कि "ये सयाने लोग हैं कहां, श्रीर उनका प्रमाण-पत्र क्या है ?" यह सवाल मुक्ते भी कुंठित कर देता है। मैं एक सयानेको दूसरे हजार ब्रादिमयोंकी अपेत्वा अधिक महत्त्व देता हूं । लेकिन इस सयानेपनका प्रमाग्-पत्र क्या हो ? श्रीज तो यही परिभाषा हो गई है कि नायसराय जिसे प्रमाण-पत्र दे दें वही सयाना है । इस तरहके सयानोंने गोल-मेज-परिषद्में जो घपला किया उसे दुनिया जानती है। ग्रमर यह कहा जाय कि जिसे कांग्रेस कहेगी वही स्थाना समका जाय, तो यह बात भी बहुतसे लोग माननेको तैयार नहीं हैं । हम श्रपने घरोंमें भी यही करते हैं । जब किसी एककी या किसी बुजुर्गकी बात माननेके लिए परिवारके लोग तैयार नहीं होते तो हम सभीकी राय ले लेते हैं । वही श्रव तय किया गया है । विधान-पंचा-यतद्वारा हम इस प्रश्नका निपटारा करनेवाले हैं ।

कहा जाता है कि इन निरक्तर लोगोंकी राय लेनेसे काम कैसे चलेगा ? मैं कहता हूं कि लिखने-पढ़नेका यह न्यर्थ बोलवाला क्यों ? बिना तकलीफ दूसरे लोगोंके मेजोंमें जान टूंस देनेकी आलसी लोगोंकी हिमाकतका नाम है लिखना-पढ़ना। इस लिखने-पढ़नेसे बहुत निकसान हुआ है। सेगांवके महास्मा गांधी किशोरलाल माईसे कुछ कहना चाहते हैं तो एक पुरजेपर लिखकर वंद लिफाफेमें मेजते हैं। वह लिफाफा लेकर एक अनाड़ी आदमी किशोरलाल माईको दे देता है और वे बापूकी बात समक लेते हैं। वचपनमें हम 'बोलती चिपरी' (टाकिंग चिप) का किस्सा पढ़ा करते थे। लोग कहते हैं कि 'दिखों क्या चमस्मकार है! पढ़ने-लिखनेकी कलाकी बदौलत चिपरियां मी बोलने लगीं।' मेरी यह शिकायत है कि कि कि चिपरियां ही बोलनेवाली नहीं हुईं, बिल्क बोलनेवाले चिपरियों जैसे गूंगे हो गये। अगर लिखनेकी कला न होती तो गांधीजीको अपनी जगह छोड़कर किशोरलाल माईके पास जाना पड़ता। लेकिन हमेशा ऐसा करना मुश्कल है। इसलिए दूसरा उपाय यह करना पड़ता कि उन्हें अपने आसपासके लोगोंको अच्छी तरह समका-मुकाकर होशियार बनाना पड़ता कि वे टीक-टीक संदेसा पहुंवा सकें। लेकिन लिखनेकी कलाकी

अद्विश अफ्रीकामें एक अंग्रेजको दूसरे अंग्रेजके पास एक छोटा-सा संदेश मेजना था। लिखने-लिखानेका सामान पास था नहीं। एक चिपरी (लकड़ीके टुकड़े) पर लिखकर वहांके एक आदिम-वासीको दे दिया। उसने हाथमें लेकर पूछा, "क्या कहना होगा ?" साहव वोला, "यह चिपरी वोल देगी।" पानेवालेने कहा, "ठीक है, समभ गया।" आदिमवासीने समभा, चिपरीने इसे वोल दिया। इससे इस 'वोलती चिपरी' पर उसे वड़ा अचरज हुआ।

बदौलत ब्रादिमयोंका काम चिपिरयां बनानेसे चल सकता है। गांधीजीके पास जितने वेवकूफ ब्रादमी रह सकते हैं उतने क्या कमी प्राचीन ऋषियोंके पास रह सकते थे ? ब्राज चिडीके जिरये गांधीजीकी वात वीचके ब्रादिमयोंको लांधकर मेंढकके समान छलांग मारकर किशोरलाल भाईके पास पहुंच जाती है। "हिंदुस्तानके लोग भेड़-वकरियोंकी भांति अपद हैं, तभी तो तीन-चार लाख गोरे उनपर राज्य कर सकते हैं। इतनी तो मेड़ें भी कोई नहीं संभाल सकता।" इस तरहकी बातें में अकसर व्याख्यानोंमें सुनता हूं। मेरा जवाव यह है। ब्रागर हिंदुस्तानके लोग भेड़ होते तो उनकी देखभालके लिए बहुत-से लोगोंक जकरत पड़ती। वे ब्रादमी हैं—श्रीर जिम्मेदार ब्रीर सममदार ब्रादमी हैं— इसलिए उनकी राज्य-व्यवस्थाके लिए बहुत ब्रादिमयोंकी जलरत नहीं। ये फालतू तीन-चार लाख गोरे जब नहीं थे तब भी उनका राज्य खूब ब्राच्छी तरह चलता था।

यहांके लोग अपद भले ही हों, लेकिन अजान नहीं हैं। हमारे यहां इस पर कभी बहस नहीं हुई कि स्त्रियोंको मतदानका अधिकार हो या नहीं। यूरोपमें स्त्रियोंको मतदानके अधिकारके लिए पुरुषोंसे लड़ना पड़ा। हमारे यहां एनी वेसेंट और सरोजिनी देवीका कांग्रेसका अध्यक्तपद प्राप्त करना स्वामाविक माना गया।

मतलब यह कि यहांके लोग समभ्यदार श्रीर श्रनुभवी हैं। पहे-लिखे न हों, तो भी विधान-पंचायतके लिए प्रतिनिधि चुननेके लायक हैं। फरवरी, १६४० ]

## : २८ :

# खादी श्रीर गादीकी लड़ाई

सोनेगांवकी खादी-यात्रामें शिष्ट लोंगोंके लिए गादी (गद्दी) विछाई गई थी। 'शिष्ट'की जगह चाहे 'विशिष्ट' कह लीजिए, क्योंकि वहां जो दूसरे लोग आये थे वे भी शिष्ट तो थे ही । उस मौकेपर सुभे कहना पड़ा था कि खादी और गादीकी अनवन है, दोनोंकी लड़ाई है और अगर इस लड़ाईमें गादीकी ही जीत होनेवाली हो तो हम खादीको छोड़ दें।

लोग कहते हैं, 'ख़ादीकी भी तो गादी वन सकती है ?' हां, वन क्यों नहीं सकती ? ग्रंग्रसे भी शराव वन सकती है। लेकिन वनानी नहीं चाहिए ग्रोर वनानेपर उसे ग्रंग्रमें ग्रुमार न करना ही उचित है।

हमें ध्यान देना चाहिए भावार्थकी तरफ । वीमार, कमजोर और वूढ़ोंके लिए गादीका इंतजाम किया जाय तो वात और है। लेकिन जो शिष्ट समभे जाते हैं उनमें और दूसरोंमें फर्क करके उनके लिए भेद-दर्शक गद्दी-तिकये का ग्रासन लगाना विल्कुल दूसरी ही चीज है। इस दूसरी तरहकी गादी और खादीमें विरोध है।

वास्तवमें तो जो गादी हमेशा त्रालिशी लोगों त्रीर खटमलोंकी सोहबत करती है उसे शिष्ट जनोंके लिए विद्याना उनका त्रादर नहीं विलिक त्रानादर करना है। लेकिन दुर्भाग्यवश शिष्ट लोग भी इसमें त्रापना त्रपमान नहीं समभते। हमने तो यहांतक कमाल कर दिया कि शंकराचार्यकी भी गद्दी बनानेसे बाज नहीं त्राये! शंकराचार्य तो कह गये—"कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः"—"लंगोटिये ही सबसे बड़मागी हैं।" त्रीर कित्तीको यह बात नाहे जंचे या न जंचे, कम-से-कम त्राचार्य के भक्तों को तो जंचनी चाहिए।

राष्ट्र कपर उठते हैं और गिरते हैं। लेकिन आलस्य, विलासिता और जड़ता कभी कपर उठती ही नहीं। शिवाजी महाराज कहा करते थे कि ''हम तो धर्मके लिए फकीर बने हैं।" लेकिन पेरावा तो पानीपतकी लड़ाई के लिए भी सकुटुम्य, सपरिवार गर्य, मानो किसी वरात में जा रहे हों। और वहांसे कार्यक्षिद्धिस हाथ धंकर अपना-सा मुंह लेकर लोटे। गिवनने कहा है—''रोम चढ़ा कैसे ?" ''सादगीसे''; ''रोम गिरा कैसे ?" ''भोग-विलायसे।''

कुछ, साल पहले, व्यसहयोगके ग्रारंभकालमें, देशके युवकों ग्रीर वृहाँमें

पुरुषों और स्त्रियोंमें, स्यागवृत्ति और वीरताका संचार होने लगा था। सत्रह-सत्रह आने गजवाली खादी—टाट-जैसो मोटी—लोग वहे अमिमानसे वेचते थे श्रीर खरीदनेवाले भी अमिमानसे खरीदते थे। त्राग चलकर धीरे-धीरे हम खादीका कुछ और ही ढंगसे गुरुगान करने लगे। खादी वेचनेवाले गर्वसे कहने लगे, "देखिए श्रव खादीमें कितनी तरक्की हो गई है। विलकुल अप-टू-डैट—अयतन पोशाक, विलासी, भड़कीली, महीन, जैसी श्राप चाहें खादीकी वनवा लीजिए। और सो भी पहलेकी श्रपेचा कितने सस्ते दामोंमें!" खरीदार भी कहने लगे, "खादीकी प्रतिष्ठा इसी तरह दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़े और एक दिन वह मिलके कपड़ेकी पूरी-पूरी वरावरी करे।" लेकिन उनकी समस्तमें यह मोटी-सी बात न श्राती थी कि यदि खादीको मिलके कपड़ेकी ही बरावरी करनी है तो फिर खादीकी जरूरत ही किसलिए है ! मिलें ही क्या ख़री हैं ! वैच श्रपनी दवाईकी तारीफ करने लगा, "विलकुल सस्ती दवाई है, न परहेजकी जरूरत, न पथ्यकी।" मरीज श्रा गया चक्रमेमें। लेकिन वेचारा यह मूल गया कि "पथ्य-परहेज नहीं तो फायदा मी नहीं।"

कोई गलत श्रर्थ न समभे । कहनेका यह मतलव कर्ताई नहीं है कि मज-चूरोंको पूरी-पूरी मजदूरी देकर खादी सस्ती करना हमारा कर्त्तव्य नहीं है । यह भी कोई नहीं कहता कि खादी सब लोगोंकी सब तरहकी जरूरतें पूरी न करे । प्रश्न केवल इतना ही है कि खादीका गौरव किस वातमें है १ किसीकी श्रांखें विगड़ गई हों तो उसे ऐनक जरूर देनी चाहिए। लेकिन ऐनकधारीको देख उसे 'पद्मलोचन' कहकर उसकी बड़ाई तो नहीं की जा सकती।

यहां एक प्रसंग सहज ही याद आ रहा है। एक रिसक दृष्टिवाला कला-घर एक बार पंढरपुर जाकर विठोवाके दर्शन कर आया। मुफ्तें कहने लगा, "विठोवाके सारे भक्त उनके रूपकी प्रशंसा करते नहीं अधाते; उनके उद्घोष (स्लोगंस) सुन-सुनकर तो जी ऊन गया। लेकिन मुफ्ते तो उस मूर्तिको देख-कर कहीं भी सुन्दरताका ख्याल नहीं आया। एक निरा वेडील पत्थर नजर आया। मूर्त्तिकार और भक्तगण दोनों, मुफ्ते तो ऐसा लगता है कि, यहच्छा-लामसे ही संतुष्ट हो गये। पंचतंत्रवाले किस्सेमें जिस तरह उन तीन धूतोंने सिर्फ बार-बार कह-कहकर बकरे को कुत्ता बना दिया, ठीक उसी तरह इक लोगोंने चिल्ला-चिल्लाकर एक वेडोल पत्थरमें सुन्दरता निर्माण करनेकी ठान ली है।" मैंने जवाब दिया, "हां, यही वात है। इस संसारकी भीमा नदीमें गोते खानेवालोंकी उवारनेका जिसने प्रण किया है उसे तो मजबूत, हढ़, ठोस और हट्टा-कट्टा ही होना चाहिए। वह यदि शेष-शय्यापर लेटनेवाले या ंचायतनका ठाट जमाकर तसबीर खिंचवानेके लिए श्रासन लगानेवाले देवताकी सुन्दरताका श्रनुकरण करे तो क्या यह उसे शोभा देगा ?" रामदास ने सिखाया है—"मनुष्यके श्रंतरंगका श्रंगार है चाउर्य, वस्त्र तो केवल बाहरी सजाक्ट है। दोनोंमें कीन-सा श्रेष्ठ है, इसका विचार करो।" इसीलिए शिवाजीको हट्टे-कट्टे मावलों-जैसे साथी भिले।

मेरा समाजवादी दोस्त कहेगा, "तुम तो बस वही श्रपना पुराना राग श्रालापने लगे। वस, फिर उसी दिरद्रनारायणकी पूजामें मगन हो गये। यहां दिरद्रताके पुजारी नहीं हैं। श्रपने राम तो वैभवके श्राराधक हैं।" मैं उससे कहना चाहता हूं, "मेरे दोस्त, इस तरह श्रक्लके पीछे लह लेकर मत पड़ा। हम कव दारिद्रयको नारायण कहते हैं १ हम तो 'दरिद्र'को नारायणके नामसे पुकारते हैं। श्रीर 'दरिद्र'को नारायण नाम दिया, इसका यह मतलव योड़े ही है कि धनिक 'नारायण' नहीं हो सकता १ यदि मैं कहूं कि 'में ब्रह्म हूं' तो इसका यह श्र्य थोड़े ही है कि 'तुम ब्रह्म नहीं हो १' वस, श्रव तो संतोष हुआ १ दरिद्र मी नारायण है श्रीर श्रीमान भी। दरिद्रनारायणकी पूजा उसकी दरिद्रता दूर करनेसे पूरी होती है श्रीर श्रीमन्नारायणकी पूजा उसे सच्चे ऐश्वर्यका श्रय समभाकर उसका त्याग करवानेसे होती है श्रीर जब किसी मूर्ख-नारायणसे पाला पड़े तो उसकी पूजा इस प्रकार विश्लेषण करके समभाने से होती है! क्यों, ठीक है न १"

लेकिन, इस यथार्थ विनोदको जाने दीजिए । श्रगर समाजवादी दोस्तको वैराग्य नहीं सुहाता तो वैभव ही सही । वैभव किसे कहना चाहिए श्रीर वह कैसे प्राप्त किया जाता है, इन वार्तोको भी रहने दीजिए । लेकिन समाजवादी कम-से-कम साम्यवादी तो है न ! दो-चार श्रादिमयोंको नरम-नरम गादी मिले

स्त्रीर बाकी सबको टाटके चीयड़े या धूल नसीब हो, वह तो उसे नहीं माता न १ जब मैंने खादी स्त्रीर गादीकी लड़ाईकी बात छेड़ी तो मेरे मनमें यह स्त्रर्थ भी तो था ही । सब लोगोंके लिए गादी लगाई गई होती तो दूसरा ही सवाल खड़ा होता । लेकिन यह सुमिकन नहीं था । स्त्रीर सुमिकन नहीं था इसीलिए सुनासिब भी नहीं था, यह ध्यानमें स्त्राना जरूरी था ।

श्राजकल इमारे कुछ दोस्तोंमें एक श्रोर साम्यवाद श्रीर दसरी श्रीर विषम च्यवहारका वड़ा जोर है। साम्यवाद श्रीर विषम व्यवहार वड़े श्रानंदसे साथ-साथ चल रहे हैं। फैजपुरके बाद हरिपुराकी कांग्रेसने विषमताकी दिशामें एक कदम श्रीर श्रागे बढ़ाया । श्रध्यत्त्, विशिष्ट पुरुष, वड़े नेता, छोटे नेता, प्रति-निधि, माननीय दर्शकगण श्रीर देहाती जनता—इन सबके लिए वहां दर्जेवार प्रबंध किया गया था। गांधीजीके लिए यह दारुण दु:खका विषय था, यह बात जाहिर हो चुकी है। यह विषम व्यवहार खास मौकोंपर ही होता हो, सो चात भी नहीं । इमारे जीवन श्रीर मनमें उसने घर कर लिया है । ''मजदरोंको पूरा पूरा वेतन दिया जाना चाहिए या नहीं", इस विषयपर बहस हो सकती है; पर, "ब्यवस्थापकोंको पूरा वेतन दिया जाय या नहीं", इसकी वहस कोई नहीं छेड़ता। जिन्हें हम देहातकी सेवाके लिए भेजते हैं उन्हें ग्रपना रहन-सहन न्प्राम-जीवनके त्रानुकूल वनानेकी. हिदायतें देते हैं। उन्हें देहातमें भेजने त्रीर हिदायतें देनेको तो हम तैयार रहते हैं. लेकिन हमें इस वातकी ती तो क्या. तिनक भी श्रनुभूति नहीं होती कि स्वयम् इसको भी श्रपनी हिदायतोंके न्य्रनु-सार चलनेकी कोशिश करनी चाहिए । साम्यकी भेदसे दुश्मनी है, लेकिन विवेकसे तो नहीं है ? इसीलिए वृद्ोंके लिए गादी हमने मंजूर कर ली है । इसी तरह देहातकी सेवाके लिए जानेवाले युवक कार्यकर्ता और उन्हें वहां भेजनेवाले बुजुर्ग नेवात्र्योंके जीवनमें थोड़ा-बहुत फर्क होना न्याय-संगत है न्त्रौर विवेक उसे मंजूर करेगा । इसीलिए साम्य-शिद्धांतकी भी उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं रहेगी । लेकिन आज जो फर्क पाया जाता है वह थोड़ा-बहुत नहीं है । श्रक्सर वह बहुत मोटो, नजरमें सहज ही श्रानेवाला ही नहीं बल्कि चुभनेवाला होता है। इस विषम वैभव का नाम गादी है। श्रीर इस गादीसे खादीकी दुश्मनी और लड़ाई है।

हाल ही में आश्रममें एक बातकी चर्चा हो रही थी। आश्रमकी श्रावादी बढ़ रही है, इसिलए श्रव नई जगह मोल लेकर ग्राम-रचना-शास्त्रके श्रनुसार व्यवस्थित नकशा बनाना चाहिए। बुनकर, कातनेवाले, बढ़ई श्रादि मजदूर श्रीर व्यवस्थापक-वर्ग, परिवार, दफ्तरके कार्यकर्ता, आश्रमवासी, मेहमान श्रादिके लिए किस प्रकारके मकान बनवाने चाहिए, यह मुफ्तसे पूछा गया। पूछुनेवाला खुद साम्यपूजक तो था ही, श्रीर में साम्यवादी हूं यह भी जानता था। मैंने कुछु मन-ही-मन श्रीर कुछु प्रकट रूपमें कहा—"मैं दाल हजम नहीं कर सकता, इसिलए दही खाता हूं। मजदूरको दहीका शौक तो है, लेकिन वह दाल हजम कर सकता है। इसिलए दालसे काम चला लेता है। इतनी विषमता तो हम विवेककी दुहाई देकर हजम कर गये। लेकिन क्या हमारे लिए मकान भी भिन्त-भिन्न प्रकारका होना जरूरी है ? जिस तरहके मकानमें मजदूर श्रपनी जिंदगी बसर करता है, उसी तरहका मकान मेरे लिए भी काफी क्यों नहीं हो सकता ? या फिर, उसका भी मकान मेरे सकानके समान क्यों न हो ?"

श्राप चाह वैराग्यका नाम लें चाह वैभवका, विषमताको वर्दाश्त हरगिज न कीजिए । इसीका नाम है "श्रात्मीपम्य" । सन्चा साम्यवाद यही है । उस-पर तरंत श्रमल किया जाना चाहिए । साम्यवादका कोई महत्त्व नहीं हैं; महत्त्व है "तत्काल साम्यवाद"का । साम्यवादको तुरंत कार्यान्वत करनेकी सिफतका नाम श्राहिंसा है । श्राहिंसा हरएकसे कहती है कि "तृ श्रपने-श्रापसे प्रारम कर दे तो तेरे लिए तो श्राज ही साम्यवाद है ।" श्राहिंसाका चिह्न है खादी । खुद खादी ही श्रगर भेदमाव सह, तब तो यही कहना होगा कि उसने श्रपने हाथों श्रपना गला घोंट लिया ।

इस सारे अर्थका संग्राहक सूत्र-वाक्य है — 'खादी श्रोर गादीमें लड़ाई है।''

## ः : २९ :

# निर्दोष दान और श्रेष्ठ कलाका प्रतीक—खादी

खादी पहननेमें महान् धर्म है। इम लोगोंमें धर्म करनेकी वृत्ति है। दान करनेकी वृत्ति भी है। यह बहुत अञ्च्छी वात है। इस भूमिमें अनेक साधु-संत पैदा हुए श्रीर उन्होंने भारतीय जीवनको दान-भावनासे भर दिया है। त्राप सव सालभरमें कुछ-न-कुछ दान करते हैं, धर्म करते हैं। लेकिन दान करते समय ग्राप कमी विचार भी करते हैं ? ग्राज तो हमने विचारसे इस्तीफा ही दे दिया है । विवेक अब हमारे पास रहा ही नहीं । विचारका चिराग वुक्त जानेसे त्राचार त्रंघा हो गया है। मेरे नजदीक विचार या वुद्धिकी जितनी कीमत है उतनी तीनों लोकमें श्रीर किसी चीजकी नहीं है। बुद्धि बहुत बड़ी चीज है। स्राप जब दान देते हैं तो क्या सोचते हैं ? चाहे जिसे दान दे देनेसे क्या वह धर्मकार्य भली-भांति हो जाता है ! दान श्रीर त्यागमें भेद है । हम त्याग उस चीज़का करते हैं जो बरी होती है । अपनी पवित्रता को उत्तरी-त्तर्वदानेके लिए हम उस पवित्रतामें वाधा डालनेवाली चीजोंका त्याग करते हैं । घरको स्वच्छ करनेके लिए कूड़े-करकटका त्याग करते हैं, उसे फेंक देते हैं। त्यागका ऋर्य है फेंक देना। लेकिन दानका मतलव फेंकना नहीं है। हमारे दरवाजेपर कोई भिखारी ग्रा गया, कोई वावाजी ग्रा गये, दे दी उसे एक सुर्ठी अन्न या एकाध पैसा—इतनेसे दानिकया नहीं होती। वह सुर्ठी-भर अन्न श्रापने फेंक दिया, वह पैसा फेंक दिया। उस कर्ममें लापरवाही है। उसमें न तो हृदय है श्रीर न बुद्धि। बुद्धि श्रीर भावनाके सहयोगसे जो किया होती है वही सुंदर होती है। दानके मानी 'फेंकना' नहीं बल्कि 'बोना' है।

वीज बोते समय जिस तरह हम जमीन अञ्ची है या नहीं इसका विचार करते हैं, उसी तरह हम जिसे दान देते हैं वह भूमि, वह व्यक्ति, कैसा है इस तरफ ध्यान देना चाहिए । किसान जब बीज बोता है तो एक दानेके

सौ दाने करनेके खयालसे बोता है। वह उसे बड़ी सावधानीसे बोता है। धरके दाने खेतमें बोता है। उन्हें चाहे जैसे बेतरतीब बखेर नहीं देता। घरके दाने तो कम थे लेकिन वहां खेतमें वे सौ गुने बढ़ गये। दान-क्रियाका भी यही हाल है। जिसे हमने मुट्ठी-भर दाने दिये, क्या वह उनकी कीमत बढ़ायेगा १ क्या वह उन दानोंकी अपेद्या सी गुने मूल्यका कोई काम करेगा १ दान करते समय लेनेवाला ऐसा हूं हिए जो उस दानकी कीमत यहाए ! इम जो दान करें वह ऐसा हो जिससे समाजको सौ गुना फायद पहुँचे । वह दान ऐसा हो जो समाजको सफल बनाये। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि उस दानकी वदौलत समाजमें श्रालस्य, व्यभिचार श्रीर श्रनीति नहीं बहेगी । श्रापने एक श्रादमीको पैसे दिये, दान दिया श्रीर उसने उनका दुरुपयोग किया, उस दानके बलपर अनीतिमय आचरण किया, तो उस पापकी जिम्मे-दारी त्रापपर भी है। उस पापमय मन्ह्यसे सहयोग करनेके कारण त्राप भी दोषभागी वने । श्रापको यह देखना चाहिए कि हम श्रमत्य, श्रनीति, श्रालस्य, श्रन्यायसे सहयोग कर रहे हैं या सत्य, उद्योग, श्रम, लगन, नीति श्रीर धर्मसे । त्रापको इस वातका विचार करना चाहिए कि त्रापके दिये हुए दानका उपयोग होता है या दुरुपयोग । श्रगर श्राप इसका खयाल न रखेंगे तो ग्रापकी दान-क्रियाका ग्रर्थ होगा किसी चीजको लापरवाहीसे फैंक देना । हम जो दान देते हैं उसकी तरफ हमारा पूरा - पूरा ध्यान होना चाहिए । दानका ऋर्थ है बीज बोना । ऋापको 'यह देखना चाहिए कि यह बीज ऋंकुरित होकर इसका पौधा बढ़ता है या नहीं।

तगड़े श्रीर तंदुक्त श्रादमीको भीख देना, दान करना श्रन्याय है। कर्महीन मनुष्य भित्ताका, दानका श्रिषकारी नहीं हो सकता।

भगवान्का कान्त है कि हरएक मनुष्य ग्रपनी मेहनतसे जिये । दुनियामें विना शारीरिक अमके भिन्ना मांगनेका ग्रिथिकार केवल सच्चे संन्यासीको है । सच्चे संन्यासीको — जो ईश्वर-भिनिको रंगमें रंगा हुन्ना है ऐसे संन्यासीको — ही यह ग्रिथिकार है । क्योंकि ऊपरसे देखनेमें भले ही ऐसा मालूम पहता

हो कि वह कुछ नहीं करता, फिर भी दूसरी श्रानेक वातोंसे वह समाजकी सेवा किया करता है। पर ऐसे संन्यासीको छोड़कर श्रीर किसीको भी श्रकमण्य रहनेका श्रिधकार नहीं है। दुनियामें श्रालस्य वदाने - सरीखा दूसरा भयंकर पाप नहीं है।

त्रालस्य परमेश्वरके दिये हुए हाथ-पैरोंका अपमान है। अगर कोई अंधा हो तो उसे रोटी तो मुफे देनी चाहिए, लेकिन उसको भी सात-आठ घंटे काम दूंगा ही। उसे कपास लोढ़नेका काम दे दूंगा। जब एक हाथ थक जाय तो दूसरा हाथ काममें लाये और इस तरह वह आठ घंटे परिश्रम करे और मेहनतकी रोटी खाये। अंधे लूले और लंगड़े भी जो काम कर सकें वह काम उनसे कराके उन्हें रोटी देनी चाहिए। इससे श्रमकी पूजा होती है और अन्तकी भी। इसलिए जिसे आप दान देते हैं वह कुछ समाज-सेवा, कुछ उपयोगी काम करता है या नहीं, यह भी आपको देखना चाहिए। उस दानको बोया हुआ बीज समिकए। समाजको उसका पूरा-पूरा वदला मिलना जलरी है। अगर दाता अपने दानके विषयमें ऐसी दृष्टि नहीं रखेगा तो वह दान धर्मके वदले अधर्म होगा। अविवेक या निरी लापरवाहीका काम होगा।

हर किसीको कुछ, न-कुछ दे देनेसे, भोजन करानेसे, बिना विचारे दान-धर्म करनेसे अनर्थ होता है। अगर कोई गोरिक्सिणी या गोशालाको कुछ देना चाहता है तो उसे देखना चाहिए कि क्या उस गोशालासे अधिक दूध-वाली गायें निकलनेवाली हैं? क्या वहां गायोंकी नस्ल सुधारनेकी भी कोशिश होती है? क्या बच्चोंको गायका सुन्दर और स्वच्छ दूध मिलता है? क्या वहांसे अच्छी-अच्छी जोड़ियां खेतीके लिए मिलती हैं? क्या गोरक्स और गोवर्धनकी वैज्ञानिक छानबीन वहां होती है? जहां मिरयल गायोंकी मरमार है, वेहद गंदगीसे सारी हवा दूषित हो रही है, ऐसे पिजरा-पोल रखना दान-धर्म नहीं है। किसी भी संस्था या ब्यक्तिको आप जो कुछ देते हैं उससे समाजको कहांतक लाम होता है, यह आपको देखना ही चाहिए। हिंदुस्तानमें दान-वृत्ति तो है, लेकिन उसमें विवेक-विचार न होनेके कारण समाज समृद्ध श्रीर मुन्दर दिखनेके वजाय श्राज निस्तेज, दवा हुश्रा श्रीर रोगी दिखाई देता है । श्राप पैसे फेंकते हैं, वोते नहीं हैं । इससे न इह-लोक बनता है, न परलोक, यह श्राप न भृजें ।

दानका भी एक शास्त्र है ! वह कोई विवेकशून्य किया नहीं है । खादी पहनकर हम इस दान कर्मको वड़े उत्कृष्ट ढंगसे संपन्न कर सकते हैं । में यह स्त्रापको समभा ढूंगा । आपको बुद्धिमें न्यायसंगत जंचे तभी आप इसे मानें । आप लोगोंमें बहुतेरे व्यापारी हैं । और व्यापारी तो वड़े हिसादी होते हैं । सुभे हिसाबी आदमी बहुत पसंद हैं । हिसाबी बृत्तिका अर्थ है हरएक वस्तुकी उपयोगिता देखना । यह आप्यातिक चीज है । साधु-संतोंकी ऐसी कई कथाएं हैं कि वे एक-एक पाईके हिसाबके लिए रातभर जागते रहे । परमार्थका मतलव है बहुत उत्कृष्ट हिसाब । परमार्थके मानी वावलापन नहीं है । परमार्थ बहुत श्रेष्ठ व्यापार है । उसका अर्थ है हरएक कियाकी और विचारपूर्वक देखना । में आज आप लोगोंको जमा-खर्च लिखना सिखानेवाला हूं । आप कहेंगे, ''लीजिये, यह वावाजी अब हमें हिसाब रखना सिखानेवाला हूं । आप कहेंगे, ''लीजिये, यह वावाजी अब हमें हिसाब रखना सिखानेवाला हूं । आप कहेंगे, ''लीजिये, वह वावाजी अब हमें हिसाब रखना सिखानेवाला हूं । तो सारी उम्र जमा-खर्चमें ही गुजरी है।" लेकिन में फर साफ साफ कहता हूं कि आप जमा - खर्च नहीं जानते । यह आपको मुक्ते सीखना चाहिए।

लोग कहते हैं कि खादी महंगी होती है। मैंने दोपहरको कुछ मित्रों को हिसाय करके दिखा दिया कि वह महंगी नहीं है। उन्होंने मुफ्ते आंकड़े वतलाये। सालमें अगर मिलका कपड़ा १०) का खरीदना पड़े तो उतनी ही खादीके दाम १५) हो जाते हैं। मतलव यह कि हर महीने साढ़े छु: आने ज्यादा देने पड़ते हैं। यानी हर रोज करीय ढाई पाई, अर्थात् लगमग कुछ नहीं। जो जनता स्वराज्य प्राप्त करना चाहती हैं वह अगर रोज ढाई पाई मी न दे सकती हो और पांच तोले अधिक वजन होनेके कारण खादी न वरत सकती हो, तो वह साफ शब्दोंमें यही क्यों नहीं कह देती कि हमें न स्वराज्यकी चाह है और न स्वतंत्रताकी। लेकिन इसे जाने दीजिये। में दूसरी ही बात कहूंगा। आप जब मिलका कपड़ा खरीदते हैं तो १०) कपड़े खाते खर्च

लिखते हैं त्रीर खादी खरीदते हैं तो लिखते हैं १५) कपड़े खाते नाम । लेकिन मैं कहता हूं कि खादीका हिसाव लिखने में आपको १५) खादी-खाते खर्च नहीं लिखना चाहिए। १५)के दो भाग कीजिये। १०) का कपड़ा : श्रीर ५) दान-धर्म, कुल भिलाकर १५) इस तरह हिसाव लिखिए । त्र्यापको जो ५) क्रिंघिक देने पड़े वे दूर रहनेवाले श्रमिकोंको मिले । यह वास्तविक दान-धर्म है। खादी कितने लोगोंको आश्रय दे सकती है, इसका विचार कीजिए। हमारे देशकी मिलें तिहाई हिन्दुस्तानके कपड़ोंकी जरूरत पूरी करती हैं। अगर हम यह समभ लें कि उनमें पांच लाख मजदूर काम करते हैं तो हिंदुस्तानकी मिलोंका कपड़ा खरीदनेसे पांच लाख मजजद्रोंको रोजी मिलती है। सारे हिंदुस्तानकी जरूरत पूरी करने लायक कपड़ा तैयार करनेका वे इरादा कर लें तो १५ लाख मजद्रोंको काम मिलेगा। परन्तु खादी १---खादी करोड़ों मजदूरोंको काम दे सकती है। श्रगर हम विलायती कपड़ा विल्कुल न खरीदें तो मिलके जरिये १५ लाख मजद्रोंको काम दे सकते हैं। लेकिन अगर खादी मोल लें तो करोड़ों मजदूरोंको काम दे सकते हैं। खादी न खरीदना करोड़ों लोगोंके मुंहका कौर छीन लेनेके वरावर है। स्त्राधुनिक स्त्रर्थशास्त्रका सबसे बड़ा सिद्धान्त यह है कि संपत्तिका जितना वितरण हो उतना ही समाजका कल्यागा होगा। विसी एकके पास दौलत न रहने पाये, वह बंट जानी चाहिए। यह वात खादीके द्वारा ही हो सकती है। मिलका पैसा मिलवाले श्रीर उनके.हिस्सेदारोंकी जेवमें जाता है। खादीके द्वारा उनका वितरण होता है। त्राना-स्राना, त्राघ-स्राध स्राना उन गरीवोंको मिलेगा जो सारे देशमें फ़ैले हुए हैं। रत्ती-रत्ती या पाई-पाईका ही फायदा क्यों न हो, लेकिन सवका होगा, जैसे वृष्टिकी दें होती हैं। किसी नलकी धार कितनी ही मोटी श्रीर वेगवती क्यों न हो, वह एक ही जगह बड़े जोरसे गिरती है, सारी पृथ्वीको हरियाहीसे सुशोमित करनेकी शक्ति उसमें नहीं है। वर्षा रिमिक्स-रिमिक्स पड़ती है, लेकिन वह सर्वत्र पड़ती है, मिंट्टीके करा-कराकी वह अलंकृतं करती है। सूर्यका प्रकाश, हवा, वर्षा, ये सब परमात्माकी ऐसी महान् देने हैं जो सबको मिलती हैं। खादीमें भी यही खूबी है। जो देवी गुण, जो

च्यापकता वृष्टिमें है, वही खादीमें भी है।

हमारे शास्त्रकारोंने दानकी व्याख्याही "दानं संविभागः" की है। दानका अर्थ है जो एक जगह इकहा हो उसे सर्वत्र सम्यक् बांट देना। यह किया खादीके द्वारा ही सम्यन्न हाती है। महाभारतमें अर्थशास्त्रका एक महान् नियम वताया गया है, व्यापक और सनातन अर्थशास्त्रके स्वरूपका वर्णन किया गया है। "द्रिज़न् भर कौन्तेय, मा प्रयच्छेश्वरे धनम्"— "जो महेश्वर है, श्रीमान् है, उसे दान न दो, बिल्क जो दिखी है, उसकी जरूरत पूरी करो।" श्रीमानोंके भरणकी जरूरत नहीं है, जो दिखी हैं उनके पेटके गड़ेको पाटना है। उनको भर दो। यह सनातन सत्य है। आप जरीकी शाल या मिलका कपड़ा खरीदते हैं तो पैसा श्रीमान्की तिजोरीमें जाता है। जो गलेतक ठू स चुका है और खाखाकर ऊव गया हैं, उसीको आपने फिर स्वड़ी खिला दी। यह तो अर्धम हुआ, अन्याय हुआ। परन्तु यदि आपने खादी खरीद ली तो वह धेला-पैसा दरिद्रनारायगुके घरमें जायगा। महाभारत और शास्त्रकार यही तो कहते हैं।

कोई-कोई कहते हैं, खादीमें कला नहीं है । उसमें तरह-तरहके रंग नहीं हैं । जो ऐसा कहते हैं, वे कलाका अर्थ ही नहीं समभते । मैं भी कलाकी कद्र करनेवालोंमेंसे हूं । एक वार मैं अपने एक मित्रके घर गया । वह मित्र पैसे वाला था । उसने पचास रुपयेमें एक सुन्दर चित्र खरीदा था । उस चित्रके रंग वह मुभे दिखा रहा था । एक जगह बहुत ही सुहावना गुलावी रंग था । उसे दिखाकर वह बोला, "कैंसा सुन्दर है ! क्यों ?"मैंने जवाब दिया, "ऊंटऽहूँऽ" । उसने कहा, 'शायद आपको चित्रकला में रुचि नहीं है ?" मैंने उससे कहा, 'भलेमानस, मुभे चित्रकलामें खूब रुचि है । सुन्दर चित्रोंके देखनेमें मुभे अपार आनन्द आता है । लेकिन सुन्दर चित्र ही नहीं हैं ! सुभे चित्रकलासे प्रेम है, उच्च चित्रकलाकी में कद्र करता हूं । तुम्हारी अपेचा मुभे चित्रकला का ज्ञान अधिक है, मैं उसका ममं समभता हूं । इस चित्रका वह गुलावी रंग सुन्दर है । लेकिन मैं तुमसे दूसरी ही वात कहना चाहता हूं । इस चित्रके तुमने प्रचास रुपये दिये । जरा हरिजनों की वस्ती में जाकर देखो । वहां तुम

पीके चेहरेवाले बच्चे पाश्रोगे। रोज सबेरे जाश्रो, पंद्रह मिनट चलना पहेगा। रोज एक सेर दूध लेकर जाया करो। फिर एक महीने वाद उन लड़कों के मुंह देखों। उन स्थाह श्रीर फीके रंगवाले चेहरोंपर गुलाबी रंग श्राजायगा। खून की मात्रा बढ़नेसे चेहरेपर लाली श्राजायगी। श्रव तुम्हीं वतलाश्रो, इस निर्जीव चित्रमें जो गुलाबी रंग है वह श्रेष्ठ है या वह जो उन जीवित चित्रों में दिखाई देगा ? वे वालक भी इस चित्र-जैसे मुन्दर देख पड़ेंगे! मेरे भाई, ये जीवित कलाके नमूने मरते जा रहे हैं। इन निर्जीव चित्रोंको लेकर उपासक होने की डींग मारते हो श्रीर इस महान् देवी कलाको मिट्टी में मिलने देते हो!" इसी प्रकारका विचार यहां भी हो रहा है। खादी के द्वारा श्राप वास्तिवक कलापूजक बनेंगे, क्योंकि दरिद्रनारायणके चेहरेपर ताजगी, मुर्खी ला सकेंगे। समाजमें जो माई मरणोन्मुख हैं, उन्हें जिलाकर समाजमें दाखिल करा सकेंगे। इससे बढ़कर कला कीनसी हो सकती है ?

खादी के द्वारा द्रव्यका वितरण होता है। यह प्रत्यन्त मोहताज, मेहनती श्रीर दिख मजदूरोंको मिलता है। खादी द्वारा कलाकी—जीवित कलाकी उपासना होती है। ईश्वर के बनाये जीवित चित्रोंको न कोई घोता है, न पेंछता है श्रीर न सजाता है! उधर निर्जीव चित्रोंको सुन्दर-सुन्दर चौखरों से सजाते हैं, लेकिन इधर दिख बालकोंके शरीरपर न कपड़े हैं, न पेट में श्रन्त। ये दिब्य चित्र खादीके द्वारा चमकेंगे।

इतना ही नहीं, खादीमें श्रीर भी कई बातें हैं। सबसे श्रेष्ठ दान कीनसा है ? सभी धमों में बार-बार एक ही बात कही गई है—गुप्तदान श्रेष्ठ है। बाइबिल में कहा है, ''तुम्हारा दाहिना हाथ जो देता हो उसे बायां हाथ न जानने पाये।" सब धर्मग्रंथों की यही सिखावन है। खादी के द्वारा यह गुप्त-दान होता है। यही नहीं, बल्कि खुद दाता भी यह नहीं जानता कि मैं दान कर रहा श्रीर न लेनेवालों को इसका पता होता है कि मैं दान ले रहा हूं। खरीदार कहता है, मैंने खादी खरीदी। जिस गरीबको पैसे मिलते हैं वह सोचता है, मैंने श्रपने श्रमका मेहनताना लिया। इसमें किसीका दवल बनने की जरुरत नहीं, फिर भी इसमें दान तो है ही। दान तो वही है जो किसी

को दीन नहीं बनाता । दया या मेहरबानीसे जो हम देते हैं उसके कारण दूसरेकी गर्दन भुकाते हैं । समाजमें दो तरहके पाप हैं । एककी गर्दन जरूरतसे ज्यादा तनी हुई—पमण्डके कारण तनी हुई, श्रौर दूसरेकी जरूरतसे ज्यादा भुकी हुई—दीनतासे भुकी हुई होती है । ये दोनों पाप ही हैं । एक उन्मत्त श्रौर दूसरा दवेल तथा दुवल । गर्दन सीधो हो श्रोर लचीली भी हो । लेकिन न तनी हुई हो, न भुकी हुई । कमंश्रूत्य मनुष्यको वड़ी शानसे जब हम प्रत्यन्त दान देते हैं तब हम ता श्रुपनी शान श्रौर मिजाजमें मस्त होते हैं श्रौर वह मंगन दीन होता है । पाप दोनों तरफ है । खादीमें गुनदान सिद्ध होता है । हमारे दिलमें तो दानकी भावना भी नहीं होतो, किर भी दूसरेको मदद तो पहुँचती ही है । दान देनेवाले श्रौर लेनेवालेने एक दूसरेको देखा तक नहीं । लेकिन वास्तविक धर्मपर श्रमल हो रहा है ।

त्राजकल हम गुप्तदानकी महिमा भूल गये हैं। यह विज्ञापनका युग है। मेरी मां मुभ्ते वर्तमान गुप्तदानको पाल वताया करती थो । लड्ड्रके ब्रंदर चवन्नी या दुग्रन्नी रख दी जाती है लेकिन पंडितजोसे धीरेसे कह दिया जाता है, "जरा धीरे-धीरे चवाइए, ग्रंदर चवन्ती है।" गुप्तदान देनेके लिए लड्डू में चवनी रख दी जाती है, लेकिन अगर पंडितजीको सतर्क न किया जाय तो वेचारेके दातोंपर त्राफत त्राजाय । मतलव, फिर वह दान ग्रत तो नहीं रहेगा, किसी-न-किसी वहाने प्रकट होगा ही । आजकल समाज में दानी लोग अपना नाम खदवाते हैं। पैसे देते और कहते हैं, "हमारा नाम दे दीजिए।" यह श्रध:पतन है। मुमसे एकबार एक श्रीमान कहने लगे, "मुम्ने कुछ रुपये देने हैं।" मैंने कहा, "बहुत अच्छा, लाइए।" उन्होंने कहा, "उस इमारतमें मेरा नाम दे दीजिए।" मैंने जवाब दिया, "त्र्यापके रुपये मुफ्ते नहीं चाहिए। इस प्रकारका दान लेनेमें मुक्ते आपकी आत्माका घोर अपमान करनेका पाप न्तरोगा । त्राप खुद श्रपनी श्रात्माका श्रपमान करनेपर उतारू हो गये हैं, पर में उसमें हाथ वंटाना नहीं चाहता । यह पाप है ग्रीर ग्रापको समभाना मेरा काम है।" इसमें ग्रात्माका कितना वड़ा ग्रपमान है! क्या ग्राप श्रपनी इच्छात्रोंको, अपनी अनन्त आत्माको उन पत्थरोंमें कैद करना चाहते हैं ? इसी-

लिए हमारे पूर्वजोंने गुप्तदानकी शिक्ता दी । आजकलके दान दरअसल दान ही नहीं हैं। श्रापने पैसे देकर इमारतपर श्रपना नाम खुंदवाया। इसका मतलव तो यही हुआ कि आपने अपने हाथों अपनी कब्र बनवा ली, आपने खुद अपनी बड़ाई करवा ली । इसमें दान क्या किया ? गुप्तदान वहुत ही पूजनीय वस्तु है । मैंने त्रापसे कहा कि खादी खरीदनेमें १०) खादी-खाते त्रीर ५) दान-धर्म खाते श्राप लिखें । यह जो सालभरमें दान-धर्म होगा वह गुप्त होगा । यह गुप्तदान देते हुए आपको यह गर्व न होगा कि मैं वड़ा उपकार कर रहा हूं, और जिस गरीवको दो-चार त्राने मिलेंगे उसे भी किसीके दरवाजेपर जाकर "वावा. एक मुद्दी" कहनेके बजाय, "मैं श्रपनी मेहनतका खाता हुँ", यह श्रिभिमान होगा । यह गुप्तदानका महान् धर्म भी खादी खरीदनेसे सिद्ध होगा । दूसरे दानोंकी जरूरत ही न रहेगी । असल में वे दान ही नहीं है । दान वही है जो दूसरींको स्वामिमान सिखाये । खादी खरीदनेमें जो मदद पहुँनेगी, जो गुप्त-दान दिया जायगा, उसकी वदौलत मजदूरोंको देहातमें ही काम मिलेगा, उन्हें अपना घर-बार छोड़ना न पड़ेगा । देहातकी खुली हवामें वे रह सकेंगे । देहात छोड़कर शहरमें श्रानेपर वे कई बरी श्रादतों श्रीर ऐवोंके शिकार वन जाते हैं श्रीर उनके चरित्र तथा स्वास्थ्यका नाश होता है, सो न होगा, देहातियोंके शरीर श्रीर मन नीरोग श्रीर निरालस रहेंगे । मतलव, खादीके द्वारा जो दान होता है, उससे समाजमें कितना कार्य हुआ, यह देखना चाहिए । आदिमयोंके शरीर श्रीर हृदय-उनकी शारीरिक शक्ति श्रीर चरित्र शुद्ध रखनेका श्रेष्ठ उदेश्य खादी द्वारा सफल होता है । इसीका नाम है वीज बोना । यही वास्त-विक दान है, गुप्तदान है, संविभाग है, जीती-जागती और खेलती हुई कला निर्माण करनेवाला दान है।

"द्रिद्रान् भर कौन्तेय", "दानं संविभागः", इन स्त्रोंको आप न भूलें । आपके श्रेष्ठ पूर्वजोंकी यह दान-नीति है । जो अनीति और आलसको बढ़ाता है, वह दान ही नहीं है । वह तो अधर्म है । उस दानको देनेवाला और लेनेवाला दोनों पापके हिस्सेदार होते हैं । दोनों "अवसि नरक-अधि-कारी" हैं । इसलिए विवेककी आंख खुली रखकर दान की जिए । यही कर्म- कुशलता है। श्राप दया-धमका पालन करते हैं। हृदयके गुणकी तो रत्ता की, लेकिन बुद्धिके गुणका नाश किया। बुद्धि श्रीर हृदयका जब बिलगाव होता है तो श्रनथे होता है। हृदय कहता है "दया करो, दान करो"; लेकिन "दया िक्स प्रकार करें, दान केसे करें", यह तो बुद्धि ही सिखाती है, विचार ही बतलाता है। जहां बुद्धि श्रीर हृदयका संयोग होता है, वहीं योग होता है। श्रान श्रीर बुद्धिकी एकताका हो नाम योग है। यही कर्म-कुशलता है। श्राज दान महज एक रूढ़ि है। जब श्राचारमेंसे विचार निकल जाता है तो निजीव रूढ़ि ही बाकी रह जाती है। इसिलए विवेकयुक्त दान-धर्म सीखिए। दान-जैसी कोई चीज स्वतंत्र ही नहीं रह जानी चाहिए। इस प्रकारके गुप्तदान समाजके नित्यके व्यवहारमें हुश्रा करते हैं। खादीके द्वारा इसका पालन कैसे होता है, यह मैंने दिखा दिया। श्रगर श्राप इसे ठीक समभते हों तो इसपर श्रमल करें।

हमारा जन्म इस भारत-भूमिमें हुन्ना है। इस भूमिका प्रत्येक कर्ण मेरे लिए पिनन है। सैक हों साधु संत इस भूमिमें उत्तन्न हुए न्नीर लोगोंको जगाते हुए विचरते रहे। इस धूलिको उनके चरणोंका स्पर्श हुन्ना होगा। जी चाहता है कि इस धूलिमें खून लोटूं। "दुर्लभ' भारते जन्म"। मेर न्नहोभाग्य हैं कि मैं इस भूमिमें पैदा हुन्ना। "मैं इस भारतवर्षमें उत्पन्न हुन्ना।" इस विचारसे ही कमी-कभी मेरी न्नांखोंसे न्नांसुन्नोंकी भारा बहने लगती है। न्नाप ऐसी श्रेष्ठ भूमिकी संतान हैं। न्नाप न्नप्नापको धन्य मानें। न्नाज जरा नुरे दिन न्ना गये हैं। क्लेश, कष्ट, न्नपमान सहने पहते हैं। लेकिन इस विपत्तिमें धीरज देनेवाला विचार भी तो पास ही है। हम सब न्नाशासे काम करें, विवेकपूर्ण कमें करें, न्नपने जीवनमें दर्शनका प्रवेश करें। सुक्ते विश्वास है कि शीन ही इस देशके न्नाच्छे दिन न्नायों। लेकिन जरूरत है सुन्दर कृतिकी। वही की जिए।

#### : ३0 :

## श्रमदेवकी उपासना

मनुष्यको प्राय: वाह्य अनुकरणकी आदत रहती है। आकासके तारोंको देखकर जी ललचाता है, इसलिए हम अपने मंदिरोंमें कांचकी हांडियां और माड़- फानूस टांगते हैं। आकासके नक्षत्र तो आनंद देते हैं, पर ये हांडियां और माड़- फानूस टांगते हैं। आकासके नक्षत्र तो आनंद देते हैं, पर ये हांडियां और माड़ तो घरके अंदरकी स्वच्छ वायुको जलाते हैं। चार महीनेकी वर्षाके वाद धुले हुए आकासके अनिगनत नक्ष्मोंको देखकर हमने दिवाली मनाना शुरू किया। छुटपनमें हम एक श्रृक्तके फलमें नारियलका तेल डालकर दिये जलाते थे। अप तो देहातमें भी भयानक धुआं उगलनेवाले मिट्टीके तेलके दिये जलाये जाते हैं। इसी तरह देहातमें हम कांग्रेसकी नक्स उतारते हैं। आरंभ संगीतसे करते हैं; चाह लोग उसे समभें न। यह फलाना गेट, वह दिमका गेट, ऐसे दरवाजोंके नाम भी रख लेते हैं। लेकिन अनुकरण अंदरसे होना चाहिए।

मेरा मतलव यह है कि कांग्रेसमें राष्ट्रका दैमव नजर ब्राना चाहिए, लेकिन खादी-यात्राके द्वारा तो उसका वैराग्य ही प्रकट होना चाहिए। हिमालयसे निकलनेवाली गंगा गंगोत्रीके पास छोटी ब्रीर शुद्ध है। प्रयागकी गंगामें निदयां, नाले ब्रीर नालियां मिलकर वह विभवशालिनी वन गई है। दोनों स्थानोंमें वही पवित्र गंगाजी है। लेकिन गंगोत्रीकी गंगा यदि प्रयागकी गंगाके अनुकरणका दम मरे तो प्रयागकी विशालता उसे प्राप्त होनेके वजाय वह ब्रस्वच्छ, ब्रश्चुद्ध हो जायगी। कांग्रेसके समान वहे- वहे सम्मेलनोंमें राष्ट्रका वैभव ब्रीर सिद्ध प्रकट होती है। छोटी-सी खादी- यात्रामें वैराग्य ब्रीर शुद्धिके दर्शन होने चाहिए। हम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न करें, कांग्रेसका वैभव देहातमें नहीं ला सकते। वहां तो देहातियोंके दिलकी ताकत ब्रीर देहाती जीवन ही प्रकट होना चाहिए।

इम खादी-यात्रामें क्यों एकत्र होते हैं ? व्याख्यान, खेल-कूद, राष्ट्र-गीत-

के लिए नहीं । चाहे जिस तीर्थ-स्थानको ले लीजिए । तीर्थ-स्थानमें मेला लगता है । त्रोर भी हजारों चोजें होती हैं । लेकिन यात्रों वहां किस लिए जाते हैं ! देव-दर्शनके लिए । कोई कहेगा, उस पत्थरमें क्या घरा है जी! लेकिन तीर्थ-यात्रीके लिए वह पत्थर नहीं है । उमरेड़ (नागपुरके पासकी एक तहसील) के पास रहनेवाला एक त्रह्मूत लड़का पंढरपुर जाता है । उसे कोई मंदिरमें जाने भी नहीं देता । लेकिन वह तो वहां देवताके दर्शनके लिए ही गया; हम उसे पागल भले ही कहें । पंढरपुरके देवतासे कोई मतलव नहीं है । लेकिन वहां जो मेला लगता है उससे लाभ उठानेके लिए वहां हम उस मोकेगर खादी-प्रामाद्यागकी प्रदर्शनीका त्र्यायोजन करते हैं । पर हमारा उद्देश्य सफल नहीं होता । चाहे शुद्ध उद्देश्यसे ही क्यों नहीं, लेकिन विद्या जनता को फांसना ही है तो कम-से-कम मैं तो उसे सीधे प्रपना मतलव बताकर फांस् गा । खादी - प्रामोद्योगका स्वतंत्र मंदिर हम क्यों नहीं बना सकते ! दूसरे मेलोंसे लाभ उठानेकी जरूरत हमें क्यों पढ़ती है !

न्यादी-यात्रामें हम खादो, प्रामोद्योग छोर छाईसाके प्रेमी क्यों एकत्र होते हैं ! मुफ्त-जिसे कई ऐसे छादमी भी होंगे जिन्हें दो दिन रहनेकी फुरसत भी न हो । वे यहां किस खास चीजके लिए आयें ! मेरा उत्तर है—सब मिलकर एकत्र कातनेके लिए । परिश्रम हमारा देवता है, उसके दर्शनोंके लिए । मेरी इच्छा गांथो-लेबा-लंबके सम्मेलनमें जानेको थी । सिर्फ इसलिए कि वहाँ सामुदायिक शरीर-श्रमका कार्यक्रम होता है । खादी-यात्रामें यह गदी किस लिए ! खादो छोर गादो (गदो) की लड़ाई है । छागर इस लड़ाईमें खादोकी जीत हानेवालो हो तो हमको खादो छोड़ देनी चाहिए । दुवले, पत्रजे-कमजार छादमियों छोर वृद्धोंके लिए गादीका उपयोग मले ही होता रहे । हमें तो जमीन लीय-पोतकर मुख्य कार्यक्रम करना चाहिए । दूसरे ही कार्यक्रम मुख्य हाने लगें तो यह तो ऐसा ही हुछा कि कोई किसान हमारे घर मेहमान छाए, हम सुन्दर चोक पुरकर उसके सामने तरह - तरहकी चटनी छोर छावारोंके देर लगाकर थाली लगायें , लेकिन उसमें रोटी रखें केवल दो तोले ! वह वेचाय कहेगा कि मेरा इस तरह मजाक क्यों उड़ाते हो, भाई ! इसी प्रकार देहाती कहेंगे, हम यहां मजदूरी करने आते हैं। क्या आप लोग हमारे साथ मजाक करने आते हैं ?

दूसरे लोग हमसे पूछते हैं, तुम्हारा धर्म कैंसा है १ श्रीकृष्णिकी लोग जय बोलते हैं। लेकिन सौमें निन्यानवे लोग गीताका नामतक नहीं जानते । सुमें इसका इतना दुःख नहीं है। गोपालकृष्णिका नाम तो सब लोग जानते हैं न १ उनकी जीवनी तो सब जानते हैं न १ कृष्णिकी महत्ता इसलिए नहीं है कि उन्होंने गीताका गायन किया। वह तो उनके जीवनके कारण है। द्वारिकाधीश होनेके बाद भी सार्प राज-काज संभालकर श्रीकृष्ण कभी-कभी ग्वालोंके साथ रहने श्राया करते थे। गायें चराते थे, गोवर उठाते थे। इन्हें इस सारे कामसे इतना प्रेम था, इसीलिए श्राज भी लोगोंके दिलमें उनके लिए इतना प्रेम है श्रीर वे उनका समरण करते हैं। परिश्रमके प्रतिनिध वनकर भगवान् श्रीकृष्ण जो कुछ करते थे वह हमें श्रपना प्रधान कार्य समस्कर करना है। इसके श्रलावा श्रीर जो कुछ करना चाहें कीजिए; पर श्रनुकरणका श्रीमनय न हो।

महात्माजी विलकुल तंग त्रागये हैं। स्रिहिंसाके वलपर हमने इतनी मंजिल तय की। लेकिन अब तो हमारी सरकारको भी हिंदू-मुसलमानों के दंगों में पुलिस और फीज बुलानी पड़ती है। स्रिहंसाके वलपर हम दंगे शांत नहीं करा सकते, यह एक तरहसे स्रिहंसाकी हार ही है। दुर्वलोंकी स्रिहंसा किस कामकी ? कोई-कोई कहते हैं, इसमें मंत्रियोंका कुस्र है ? में कहता हूं, तिनकेंके वरावर भी कुस्र उनका नहीं है। लेकिन श्राखिर मंत्री बनकर भी क्या हम यही करते रहेंगे ? स्राग्नेजोंके स्रावेसे पहले भी तो हम यही करते थे—जब जरूरत होती, स्राग्नेजोंकी सेनाका श्रावाहन करते थे। तव स्रीर अवमें मेद ही क्या रहा ? गांधीके देशमक्त अनुयायी भी हमारी फीजकी शरण लेते हैं, इसकी स्राग्नेजोंको कितनी खुशी हो रही होगी ? स्रागर विना फीजके काम ही न चलता हो तो स्रापनी फीज खड़ी कीजिए। स्राज

तो फ़ौजमें चुन-चुनकर तामसी लोग भरती किये जाते हैं। कम-से-कम श्राप ऐसा तो न करेंगे। श्राप देशकी हालत जाननेवाले लोगोंको फौजमें भरती करेंगे।

महात्माजीने अपने दो लेखोंमें यह बात साफ करदी है कि अहिंसा वीरोंकी होनी चाहिए, दुर्वलोंकी कदापि नहीं। जब शस्त्रकी धार शरीरमें लगती है तभी वीरताकी परीचा होती है। आप अहिंसाका दम मरेंगे और मरनेसे डरेंगे तो ऐन मौकेपर आपको पता चलेगा कि आप कायर हैं।

कांग्रेसके ३१ लाख सदस्य बन गये हैं । लेकिन संख्याको लेकर हम क्या करें १ रोज जिन्हें एक ही जून रोटी नसीब होती है ऐसे सब लोगोंको सदस्य बनालें तो पैंतीस करोड़ सदस्य बन जायंगे । दोनों जून खानेवालोंको बनाना हो तो कम-से-कम चार-पांच करोड़को इनमेंसे कम कर देना पड़ेगा । सिंधिया-के पास साठ हजार फौज थी । होलकरके पास चालीस हजार । लेकिन वेल-जलीने पांच हजार फौजसे उनको हरा दिया । क्यों १ जब वेलजलीने चढ़ाई की तो सिंधियाके दस हजार जवान पाखाने गये थे ख्रीर दस हजार सो रहे थे । इस तरहके तमाशवीन किस कामके १ ख्रीर फिर ख्राहिंसाकी लड़ाईमें ऐसे ख्रादिमयोंसे तो काम नहीं चलेगा । बड़के पेड़के नीचे जो लोग ख्राराम करने ख्राते हैं, वे उसकी छायासे लाम उठाते हैं; लेकिन उनमेंसे कोई उसके काम नहीं ख्राएगा ।

मंत्रि-पद स्वीकार कर लेनेसे लाभ चाहे जो हुआ हो, लेकिन एक वड़ा मारी नुकसान हुआ । लोगोंकी स्वावलंबनकी हिम्मत घटी हुई-सी दीख पड़ती है। उधर वह बृद्धा (गांधी) विल्कुल परेशान हो रहा है। संयुक्तप्रांतकी असेंबलीमें दंगोंके बारेमें बहस होती है और मुसलमानोंकी ओरसे शिकायत आती है कि मंत्री जनताकी अच्छी तरह रह्मा नहीं कर सके। अगर हमें हिंसाका ही मार्ग लेना था तो हमने ये अठारह साल अपने अच्छे-से-अच्छे लोगोंको अहिंसाकी शिह्मा देनेमें वितानेकी वेवकुकी क्यों की ? जर्मनी और इटलीकी तरह इन नौजवानोंको भी फीजी शिद्धा दी गई होती ? इसलिए गांधीजी कहते हैं कि मेरा मार्ग यदि बहादुरोंके मार्गके रूपमें जंचता हो तो उसे स्वीकार करों, बरना छोड़ दो।

पौनारमें मैं मजदूरोंके साथ उठता-वैठता हूं । मैंने उनसे कहा, तुम लोग अपनी मजद्री इक्डी करके आपसमें वरावर-वरावर वांट लो । आपको शायद सुनकर श्राचरन होगा, पर मनदूरीने कहा, "कोई हर्ज नहीं।" लेकिन इस प्रस्तावपर ग्रमल कैसे हो ? उनसे ग्रलग रहकर । जव मैं भी उनमें शामिल हो जाऊंगा तव हम सब मिलकर उसपर ग्रमल करेंगे। ग्रापको ग्रपने हजार श्रांदोलन छोड़कर इस सच्ची राजनीतिकी श्रोर ध्यान देना चाहिए। मजदूरीकी मजदूरीकी शक्ति प्रकट होनी चाहिए । आप गरीवोंके हाथमें सत्ता देना चाहते हैं न ? तर तो उसके हाथोंका खुत्र उपयोग होने दीजिए। वचपनमें हम एक श्लोक पढ़ा करते थे-'कराप्रे बसते लह्मी'-- ब्रंगुलियों-के अग्रभागमें लदमी निवास करती है। तो फिर वताइए, क्या इन अंगुलियोंका टीक-ठीक उपयोग होना त्रावश्यक नहीं है ? क्या उनमें उत्तम कला-कीशल श्राना जरूरी नहीं है ? हम विदेशी वस्त्र-विहन्कार कमेटी वनाते हैं । उसमें गही, कलम, भागज श्रीर दूसरी हजार चीजें होती हैं। लेकिन चरखा, धुनकी नदारद । गांधी-सेवा-संघमें हर महीने हजार गज कातनेका नियम है । लेकिन शिकायत यह है कि उसका भी भली-भांति पालन नहीं होता। ये स्वराज्य प्राप्त करनेके लच्चा नहीं हैं। फिर तो श्रापका स्वराज्य सपनेकी चीज है । जबतक हम मजदूरीके साथ परिश्रम करनेके लिए तैयार न होंगे तबतक उनका, हमारा 'एका' कैसे होगा ? जवतक हम उनमें वुल-मिल न जायं तवतक हमारी त्र्यहिंसाकी शक्ति प्रकट न होगी।

कताईकी मजदूरीकी दर वढ़ाई जानेवाली है, इससे कुछ लोगोंको शिकायत है। कुछ लोग कहते हैं कि मजदूरी चाहे जिंवनी वढ़ाएं, लेकिन खादी सस्ती रहे। अब इस दलीलके सामने अर्थशांस्त्र क्या अपना सिर पीटे ? कर्ताईकी दर बढ़ाकर खादी सस्ती कैसे करें ? शायद इसका भी मेल बैठानेमें सफलता मिल जाय। लेकिन उसके लिए यंत्र, तोप, हवाई जहाज आदिकी -सहायता लेनी पड़ेगी । शहरमें रहनेवाले जमनालालजी यदि कहें कि खादी सस्ती मिलनी चाहिए तो मले ही कहें, मगर देहातके लोग भी जब यही कहने लगते हैं तो वड़ा ग्राश्चर्य होता है । ग्राप कहते हैं कि मजदूरोंको जिंदा रहनेके लायक सुविधा हो । ग्रांग्रेज भी तो दिलोजानसे यही चाहते हैं कि हम जियें ग्रीर जन्म भर उनकी मजदूरी करें।

खादीका व्यवस्थापक यदि २०) वेतन लेता है तो त्यागी समभा जाता हैं। उसे निजी कामके लिए या वीमारीके कारण सवेतन छुटी मिल सकती है। लेकिन उसके मातहत काम करनेवालेको ढेढ़ आना मजदूरी मिलती है। निजी कामके लिए या धीमारीकी छुट्टियां नदारद। हां, विना वेतनके चाहे जितनी छुट्टियां लेनेकी सुविधा है। इन वेचारे मजदूरोंको अगर खादी-यात्रामें आना हो तो अपनी रोजी त्याग करके आना पड़ता है और इसके अलावा यहांका खर्च भी देना पड़ता है। शायद तुलना कड़वी लगे। लेकिन कड़वे मीठेका 'सवाल नहीं है; सवाल तो है सच और भूठका।

कुछ लोग कहते हैं, समाजवादियोंने मजदूरोंको फुसलाकर ग्रापने पद्ममें कर लिया है, इसलिए हमें मजदूरोंमें जाकर उन्हें समाजवादियोंके चंगुलसे छुड़ाना चाहिए। लेकिन ग्राप मजदूरोंमें किस ढंगसे प्रवेश करना चाहते हैं ? श्रगर श्राहिंसक ढंगसे उनमें शामिल होना है तव तो व्यवस्थापक ग्रौर मजदूरमें श्राज जो ग्रंतर है वह घटता ही जाना चाहिए। व्यवस्थापकोंको मजदूरोंके समान बनना चाहिए। मजदूरोंका बेतन बढ़ाकर उनका ग्रौर एक विशेष वर्ग तुम निर्माण करोगे", ऐसा ग्राचिप भी कुछ लोग करते हैं। तो फिर मुभपर यह भी ग्राचिप क्यों न किया जाय कि में देशकी सेवा करनेवाले देश-सेवकोंका ही एक खास वर्ग बनाने जा रहा हूं! मजदूरीकी दर बढ़ाये बिना में मजदूरोंके साथ एकरूप किस तरह हो सकता हूं! उनका ग्रौर मेरा 'एका' कैसे हो सकता है!

किशोरलालभाईका आग्रह था कि शिक्तकोंको कम-से-कम २५) मासिक वेतन मिलना चाहिए। पौनारके मास्टरोंको १६) माहवार मिलता है। मजदूरों-को उनसे ईर्ष्या होती है। तीन साल पहले मेरे प्रारापखेल उड़ चुके थे, सो कताईके भाव बढ़ते ही फिर इस श्राश्में लौट श्राये । वेचारोंको दस-दस घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं, बड़ी मुश्किलसे चार श्राने पैसे मिलते हैं। श्रीर यहां तो कम-से-कम खर्च छ: श्रानेका है। मला वताइए, मैं उनमें कैसे शामिल हो सकता हूं!

त्राज तो श्रमकी प्रतिष्ठा केवल वाङ्मय—साहित्य—में है। इससे कोई फायदा नहीं। श्रमका ऋषिक मूल्य देना ही उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा वढ़ाना है श्रीर इसका श्रारंभ इस श्राप सबको मिलकर करना है।

यहां इतने खादीधारी आते हैं, लेकिन सब अपना-अपना चरला या तकली नहीं लाते । यहां तकली भूलकर आना, मानो नाईका अपना उस्तरा भूल आना है ! हम यहां खिलवाड़के लिए नहीं आते । हमारी खादी-यात्रामें वैराग्य का वैभव और अमकी शक्ति प्रकट होनी चाहिए ।

#### : ३१ :

# राष्ट्रीय अर्थशास्त्र

अज्ञाजतक खादीका कार्य हमने श्रद्धासे किया है। श्रव श्रद्धाके साथ-साथ विचारपूर्वक दरनेका समय श्रा गया है। खादीवाले ही यह समय लाये हैं, क्योंकि उन्होंने ही खादीकी दर बढ़ाई है।

सन् १६२०में हमने सत्रह श्राने गज खरीदी थी। मगर सस्ती करनेके इरादेसे दर कम करते-करते चार श्राने गज पड़ने लगी। चारों श्रोर "यंत्र- युग" होनेके कारण कार्यकर्ताश्रोंने मिलके मान दृष्टिमें रखकर धीरे-धीरे कुशलदापूर्णक उसे सस्ता किया। इस हेतुकी सिद्धिके लिए जहां गरीबी थी उन स्थानोंमें कम-से-कम मजदूरी देकर खादी उत्पत्तिका कार्य चलाना पड़ा। लेनेवालोंने भी ऐसी खादी इसलिए ली कि वह सस्ती थी। मध्यमवर्गके लोग कहने लगे—श्रव खादीका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसके मान मिलके कपड़ेके बराबर हो गये हैं, वह टिकाऊ भी काफी है श्रीर महंगी भी

नहीं है। स्रथीत्, 'शुइमुली स्रोर घनदुधी' इस कहावतके स्रनुसार खादी-रूपी गाय लोगोंको चाहिए थी। उन्हें वह वैसी मिल गई स्रोर वे मानने लगे कि खादी इस्तेमाल करके हम महान् देश-सेवा कर रहे हैं।

यह वात तो गांधीजीने सामने रखी है कि अब मजदरोंको अधिक मजदरी दी जाय, उन्हें रोजाना श्राठ श्राने मिलने चाहिएं। क्या यह भी लालबुभुवबङ्की वक्वास है या उनकी बुद्धि सठिया गई है ? या उनके कहनेमें कुछ सार भी है ? इसपर हमें विचार करना चाहिए। हम अभी साठ के अंदर ही हैं, संसारसे अभी ऊव नहीं गये हैं, दुनियामें अभी हमें रहना है। यदि यह विचार हमें नहीं जंचते तो यह समभक्तर हम इन्हें छोड़ सकते हैं कि यह खब्ती लोगोंकी सनक है। सच बात तो यह है कि जबसे खादीकी मजदरी वढी तवसे मुक्तमें मानो नई जान श्रा गई। पहले भी मैं यही काम करता था । मैं व्यवस्थित कातनेवाला हूं । उत्तम पूनी स्त्रोर निर्दोष चरखा काममें लाता हूं । कातते समय मेरा सूत दूटता नहीं, यह त्रापने त्रमी देखा ही है । मैं श्रद्धापूर्वक, ध्यानपूर्वक कातता हूं । आठ घंटे इस तरह काम करनेपर भी मेरी मजदूरी सवा दो आने पड़ती थी। रीटमें दर्द होने लगता था। लगातार ब्रा : बंटे काम करता था, भौनपूर्वक कातता था, एक वार पालथी जमाई कि चार घंटे उसी श्रासनमें कार्तता रहता। तो भी मैं सवा दो श्राने ही कमा सकता था। सारे राष्ट्रमें इसका प्रचार कैसे हो, इसका विचार मैं करता रहता था। यह सजदूरी वट् गई इससे सुक्ते त्रानन्द हुत्रा, कारण मैं भी एक मनदूर ही हूं। "वायल की गति घायल जाने।"

मेरे हाथके स्तकी घोती पांच क्यवेकी हो, तद भी धनी लोग वारह रूपयेमें खरीदनेको तैयार हैं! कहते हैं, ''यह आपके स्तकी है, इसलिए हम हते लेते हैं।'' ऐसा क्यों ? मैं मजदूरीका प्रतिनिधि हूं। जो मजदूरी मुक्ते देते हो यही उन्हें भी दो। ऐसी परिस्थितिमें मुक्ते यही चिंता हो गई है कि इतनी सस्ती खादी कैसे जीवित रह सकेगी। अब मेरी यह चिंता दूर हो गई है। पहले कातनेवाले चिंतित रहते थे कि खादी कैसे टिकेगी। आज वैसी ही चिंता पहननेवालोंको मालूम हो दी है। संसारमें तीन प्रकारके मनुष्य होते हैं—(१) काश्तकार, (२) दूसरे घंघे करनेवाले और (३) कुछ भी घंघा न करनेवाले, जैसे वूढ़े, रोगी, बच्चे, बेकार वगैरह । अर्थशास्त्रका—सच्चे अर्थशास्त्रका यह नियम है कि इन तीनों वगोंमें जो ईमानदार हैं उन सबको पेटमर-अन्न, वस्त्र और आश्रयकी आवश्यक सुविधा होनी ही चाहिए। कुटुम्ब मी इसी तत्त्वपर चलता है। जैसा कुटुम्बमें वैसा ही समस्त राष्ट्रमें होना चाहिए। इसीका नाम है "राष्ट्रीय अर्थशास्त्र"—"सच्चा अर्थशास्त्र ।" इस अर्थशास्त्रमें सब ईमानदार आद-मियोंके लिए पूरी सुविधा होनी चाहिए। आलसी यानी गैर-ईमानदार लोगोंके पोषणका भार राष्ट्रके ऊपर नहीं हो सकता।

इंग्लैड-सरीखे देशों में (जो यंत्र-सामग्रीसे संपन्न हैं) दूसरे देशों की संपत्ति यहकर त्राति है, सब बाजार खुले हुए हैं, नाना प्रकारकी सुविधाएं प्राप्त हैं, तो मी वहां वेकारी है । ऐसा क्यों ? इसका कारण है यंत्र । इस वेकारी के कारण प्रतिवर्ष वेकारों को मिला (डोल) देनी पड़ती है । ऐसे २०-२५ लाग्व वेकारों को मिला (डोल) देनी पड़ती है । ऐसे २०-२५ लाग्व वेकारों को मजदूरी न देकर अन्न देना पड़ता है । आप कहते हैं कि मिखारियों-को काम किये वगैर अन्न न दो, पर नहीं अन्नदानका रिवाज चालू है । इन लोगों को काम दीजिए । इन्हें काम देना कर्तव्य है । 'काम दो, नहीं तो खाने-को दो', यह नीति इंग्लैडमें है तो सारे संसारमें क्यों न हो ? यहां भी उत्ते लागू कीजिए । पर यहां लागू करनेपर काम न देकर १॥ करोड़ लोगों को अन्न देना पड़ेगा । यहां कम-से-कम १॥ करोड़ मनुष्य ऐसे निक्लों ने। यह मैं हिसाब देखकर कह रहा हूं । इतने लोगों को अन्न कैसे दिया जा सकता । उधर, चूं कि इंग्लैंडवाले दूसरे देशों की संपत्ति लूट लाते हैं, इसलिए वे ऐसा कर सकते हैं । ईमानदारीसे राज करना हो तो ऐसा करना 6मब नहीं हो सकता ।

हिंदुस्तान कृषि-प्रधान देश है, तो भी यहां ऐसा कोई धंधा नहीं जो छोषके साथ-साथ किया जा सके। जिस देशमें केवल खेती होती है, बह राष्ट्र दुर्वल समभा जाता है। यहां हिंदुस्तानमें तो ७५ प्रतिशतसे भी ज्वादा

कारतकार हैं। यहांकी जमीनपर कम-से-कम दस हजार वरससे काशतकी जाती है। अमेरिका हिंदुस्तानसे तिगुना बड़ा मुल्क है, पर आबादी वहांकी सिर्फ १२ करोड़ है। जमीनकी का केवल ४०० वर्ष पूर्वसे हो रही है। इसलिए वहांकी जमीन उपजाऊ है और वह देश समृद्ध है। अपने राष्ट्रके काश्तकारोंके हाथमें और भी धंधे दिये जायं तभी वह सम्हल सकेगा। काशतकार, यानी (१) खेती करनेवाला, (२) गोपालन करनेवाला और (३) धुनकर कातनेवाला। काशतकारकी यह व्याख्या की जाय तभी हिंदुस्तानमें काशतकारी टिक सकेगी।

सारांशा, यह वर्त्तमान परिपाटी बदलनी ही पड़ेगी। बहुत लोग दुःख प्रकट करते हैं कि खादीका प्रचार जितना होना चाहिए उतना नहीं होता । इसमें दु:ख नहीं स्नानंद है। खादी बीड़ीके बंडल स्नथवा लिप्टनकी चाय नहीं है। खादी एक विचार है। आग लगानेको कहें तो देर नहीं लगती, पर यदि गांव बसानेको कहें तो इसमें कितना समय लगेगा, इसका भी विचार कीजिए । खादी निर्माणका काम है, विष्वंसका नहीं । यह विचार अंग्रेजोंके विचारका शत्रु है। तव खादीकी प्रगति बीमी , इसका दुःख नहीं, यह तो सद्धाग्य ही है। पहले ग्रापना राज था तब खादी थी ही: पर उस खादीमें श्रीर श्राजकी खादीमें श्रंतर है। श्राजकी खादीमें जो विचार है, वह उस समय नहीं था । श्राज हम खादी पहनते हैं इसके क्या मानी हैं. यह हमें **ब्रा**च्छी तरह समभ लेना चाहिए। ब्राजकी खादीका ब्रार्थ है सारे संसारमें चलते हुए प्रवाहके विरुद्ध जाना । यह पानीके प्रवाहके ऊपर चढना है। इसलिए जब इस यह बहुत-सा प्रतिकृत प्रवाह-प्रतिकृत समय जीत सकेंगे, तभी खादी आगे बढ सकेगी । "इस प्रतिकृल समयका संहार करनेवाली मैं हं", यह वह कह सकेगी । "कालोऽस्मि लोकच्चयकृत्प्रवृद्धः" ऐसा श्रपना विराट-रूप वह दिखलायेगी। इसलिए खादीकी यदि मिलके फपड़ेसे तुलना की गई तो समक्त लीजिए कि वह मिट गई-मर गई। इसके विपरीत उसे ऐसा कहना चाहिए कि "मैं मिलकी तुलना में सस्ती नहीं, महंगी हूं । मैं बड़े मोलकी हूं। जो-जो विचारशील मनुष्य हैं, मैं उन्हें श्रलंकृत करती हूं। मैं

सिर्फ शरीर ढांपने-भरको नहीं आई; मैं तो आपका मन हरण करने आई हूं।" ऐसी खादी यकायक कैसे प्रस्त होगी ? वह धीरे-धीरे ही आगे जायगी और जायगी तो पक्के तौरसे जायगी। खादीके प्रचलित विचारोंकी विरोधिनी होनेके कारण उसे पहननेवालोंकी गणना पागलोंमें होगी।

मैंने श्रमी जो तीन वर्ग बताये हैं--काश्तकार, श्रन्य धंघा करनेवाले ं ब्रीर जिनके पास धंघा नहीं—उन सभी ईमानदार मनुष्योंको हमें ब्रान्न देना है। इसे करनेके लिए तीन शतें हैं। एक तो सवंप्रथम काश्तकारकी व्याख्या बदिलए। (१) खेती, (२) गो-रज्ञ् ग्रौर (३) कातनेका काम करनेवाले, ये सब काश्तकार हैं--काश्तकारकी ऐसी व्याख्या करनी चाहिए। ग्रन्न, वस्त्र, वैल, गाय, दुध इन वस्तुत्र्योंके विषयमें काश्तकारको स्वावलंबी होना चाहिए। यह एक शर्त हुई। दूसरी शर्त यह है कि जो वस्तुएं काश्तकार तैयार करें, वे सब दूसरोंको महंगी खरीदनी चाहिएं। तीसरी बात यह है कि इनके सिवाय-वाकीकी चीजें जो काश्तकारको लेनी हों वे उसे सस्ती मिलनी चाहिएं । ग्रम्न, वस्त्र, दूध, ये वस्तुएं महंगी, पर घड़ी, गिलास-जैसी वस्तुएं सस्ती होनी चाहिएं। वास्तवमें दूध महंगा होना चाहिए जो है सस्ता, श्रीर गिलास सस्ते होने चाहिएं जो हैं महंगे। यह त्राजकी स्थिति है। त्रापको यह विचार रूढ करना चाहिए कि अच्छे से-अच्छे गिलास सस्ते ग्रीर मध्यम दूध भी महंगा होना चाहिए । इस प्रकारका ऋर्थशास्त्र ऋापको तैयार करना चाहिए । खादी, द्ध श्रीर श्रनाज सस्ता होते हुए क्या राष्ट्र सुखी हो सकेगा ? इने-गिने कुछ ही नौकरोंको नियमित रूपसे अच्छी तनखवाह मिलती है, उनकी बात हो| इए। जिस राष्ट्रमें ७५ प्रतिशत काश्तकार हों, उसमें यदि ये वस्तुएं सस्ती हुई तो वह राष्ट्र कैसे सुखी होगा ? उसे सुखी बनानेके लिए खादी, दध, ग्रानाज, ये काश्तकारोंकी चीजें महंगी और वाकीकी चीजें सस्तो होनी चाहिएं।

मुक्तसे लोग कहते हैं, "तुम्हारे ये सब विचार प्रतिगामी हैं। इस बीसवीं सदीमें तुम गांधीवाले लोग यंत्र-विरोध कर रहे हो।" पर मैं कहता हूं कि क्या आप हमारे मनकी बात जानते हैं ? हम सब यंत्र-विरोधी हैं, यह आपने कैसे

समभ लिया ? मैं कहता हूं कि हम यंत्रवाले ही हैं। एकदम त्राप हमें समभ -सर्के यह बात इतनी सरल नहीं है । हम तो ग्रापको भी हजम कर जानेवाले हैं। में कहता हूं कि ब्रापने यंत्रोंका ब्राविष्कार किया है न १ हमें भी वे मान्य हैं। काश्तकारों की वस्तुएं छोड़कर बाकीकी वस्तुएं आप सस्ती कीजिए। अपनी यंत्रविद्या काश्तकारोंके धंघोंके ब्रालावा दूसरे धंघोंपर चलाइए ब्रीर वे सारी वस्तुएं सस्ती होने दीजिए। पर ग्राज होता है उल्टा। काश्तकारोंकी वस्तुएं सस्तो, पर इतने यंत्र होते हुए भी यंत्रकी सारी वस्तुएं महंगी ! मैं खादीवाला हं, तो भी यह नहीं कहता कि चकमकसे आग पैदा कर लो । मुक्ते भी दिया--सलाई चाहिए । काश्तकारोंको एक पेसेमें पांच डिविया क्यों नहीं देते ? स्त्राप कहते हैं कि हमने विजलो तैयार की स्रोर वह गांव वालोंको चाहिए। तो दीनिए न श्राध श्रानेमें महीने भर ! श्राप खुशीसे यंत्र निकालिए, पर उनका वैसा उपयोग होना चाहिए जैसा मैं कहता हूं । केले चार स्त्राने दर्जन होने चाहिएं ऋौर ऋापके यंत्रोंकी बनी वस्तुएं पैसे-दो पैसेमें मिलनी चाहिएं। मक्खन दो रुपये सेर ऋापको काश्तकारोंसे खरीदना चाहिए । यदि ऋाप कहें कि हमें यह जंचता नहीं, तो काश्तकार भी कह दें कि हम अपनी चीजें खाते हैं, हमारे खानेके बाद बर्चेगी तो छापको देंगे । मुक्ते बताइए, कौन-सा काश्त-्कार इसका विरोध करेगा ?

इसलिए यह खादीका विचार समक्त लेना चाहिए। बंहुतोंके सामने यह समस्या है कि खादी महंगी हुई तो क्या होगा १ पर किनका १ किसानोंको स्वादी खरीदनी नहीं, वेचनी है। इसलिए उनके लिए खादी महंगी नहीं, वह उन्हें दूसरोंको महंगी वेचनी है।

#### ः ३२ :

# 'वृत्तशाखा'-त्याय

मेरा यह बरावर ऋनुभव रहा है कि शहरातियोंकी ऋपेका देहाती ऋधिक

बुद्धिमान होते हैं। शहराती जड़ हैं। जड़ संपत्तिकी सोहवतसे जड़ वन गये हैं। मैं श्राज देहातोंकी जागृतिके वारेमें दो शब्द कहंगा । श्राजकल किसानों-के संगठनके लिए किसान-सभाएं कायम की जा रही हैं। लोग मुक्तसे पृद्धते ्र हैं, ''किसान-सभाएं वन रही हैं, यह देखकर तुम्हें कैसा लगता है ?" मैं कहता हूं, "क्या मैं इतना जड़ हूं कि किसान-सभाग्रोंकी स्थापनासे खुश न होऊं १" कितान-सभाएं बननी चाहिएं श्रीर गांव-गांवमें बननी चाहिएं । लेकिन इसके संबंधमें दो वातोंपर ध्यान देना चाहिए। डाली जवतक पेड़से जुड़ी रहेगी तभीतक उसे पोषण मिलेगा। ग्रहग होते ही वह तो सूख ही जायगी. साथ ही पेड़को भी नुकसान पहुंचायेगी । पचास साल पहले लगाये हुए जिस वृत्तकी छायामें यह सभा हो रही है, उसे छोड़कर किसान सभाएं यदि ऋलग हो जायं तो इससे उनका नुकसान तो होगा ही, साथ ही पेड़की भी हानि होगी ! इसलिए किसानोंका सारा संगठन कांग्रेससे ऋविरुद्ध ही होना चाहिए । 'कांग्रेस-के अनुकूल'से यह मतलव नहीं है कि चे सिर्फ अपने नाममें कहीं 'कांब्रेस' शब्द लगा दें । त्राजकल 'स्वराज्य' शब्द का महत्त्व है । इसलिए कई संस्थाएं उसे ऋपने नामके साथ जोड़ती हैं—जैसे 'वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघ'। मेरा मतलव इस तरहकी अनुकुलतासे नहीं है। 'कांग्रेसके अनुकुल'से मतलव यह है कि उनकी वृत्ति ख्रौर दृष्टि ख्रपने ख्रांदोलनमें कांग्रेसकी शक्ति वढानेकी होनी चाहिए।

कांग्रें सके हाथोंमें राजशक्ति ग्रा गई है, इसका क्या ग्रथं है ? दहीमेंसे सारा मक्खन निकाल लेनेपर सरकारने मट्ठेका चौथाई हिस्सा हमारे लिए रख दिया है। यही चार ग्राना महा ग्यारहों प्रांतोंमें बांट दिया है। उनमेंसे हमारी हुकूमत सात प्रांतोंमें है। यानी ढाई ग्राने मट्ठा हमारे पल्ले पड़ा है। त्राप पूछेंगे कि फिर हमने यह स्थित क्यों मंजूर की ? मेरा जवाव है, "पच्चर लगानेके लिए।" मारतके वड़े बड़े नेताग्रोंने निश्चय किया कि ग्रिटिश-सत्ता-की घरनमें यह जो जरा-सी दरार पड़ गई हैं, उसमें पच्चर लगा दी जाये। ग्रार इस उद्योगमें पच्चरके ही टूट जानेका ग्रंदेशा होता तो यह स्थिति कदापि स्वीकार न की गई होती। लेकिन उन्हें विश्वास है कि उनकी पच्चर फौलांदकी बनी हुई है। पर याद रहे, केवल पच्चर लगा देनेसे ही काम नहा चलता। उसपर घनकी चोटें भी मारनी पड़ती हैं। हमारे श्रांदोलन उस पच्चरपर लगाई जानेवाली चोटें हैं।

इसिलए हमें श्रांदोलन बड़ी कुशलतासे करना चाहिए। जिन्हें हमने श्रपना मत देकर भेजा है, उनके काममें हमारे श्रांदोलनसे मदद ही पहुंचे, इसकी सावधानी हमें रखनी चाहिए। हमारी मांगें ऐसी हों श्रीर ऐसे ढंगसे पेश की जायं कि हमारे प्रतिनिधि सोने तो न पायें, लेकिन उनका बल भी किसी तरह कम न होने पाये।

मैं कोधी त्रादमी हूं। कोधी त्रीर सच्चे त्रादमीकी जीम त्राक्सर खुज-लाती रहती हैं। तुकारामका यही हाल था। उन्होंने "मेरा तो मुंह खुजलाता है," कहकर भगवान्को खूब खरी-खरी मुनाईं। मैं यह नहीं कहता कि किसान-सभावाले कम जोरसे बोलें, लेकिन तुकारामके समान उनका जोर प्रेमका हो। तब उनका जोर उनके प्रेमका लच्चण माना जायगा। बिना प्रेमका जोर दिखानेका परिणाम यह होगा कि जिनसे हम सब एक होकर लड़ना चाहते हैं, वे तो सुरिच्चत रहेंगे त्रौर जिन्हें हमने चुनकर मेजा है, उनसे हम लड़ते रहेंगे।

लगन चाहे कितनी ही हो, लेकिन अगर बुद्धि चली गई तो सब कुछ चला गया। बोलनेमें हमेशा विवेक रहे। हम जो कुछ कहें, उसके सब्त और श्रंक पेश करें। स्वराज्य लड्डू तो है, लेकिन मेथीका लड्डू है। उसमें जिम्मेदारीका कडुआपन है। हम स्वराज्य क्यों चाहते हैं? इसलिए कि अड़-चनोंको दूर करनेमें अपनी बुद्धि लगानेका मौका हमें मिले। आज हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, इसलिए हम जड़ हो गये हैं। कल श्रंग्रेज यहांसे अपनी फीज हटालें तो हम मुसीवतमें पड़ जायंगे; लेकिन हम यह चाहतें हैं, क्योंकि उस हालतमें हमें अपनी अकल लगानेका मौका मिलेगा। हमें जो 'मंड़िंगल' भात दिया जा रहा है, वह हम नहीं चाहते। हमें तो जरा करारी रोटी चाहिए। बुद्धिमत्ताके जो-जो चेत्र आज हमारे लिए बिल्कुल बंद हैं, वे थोड़े-बहुत खोल दिये गये हैं। इसलिए स्वराज्यकी जिम्मेदारीका स्वयाल स्वकर किसानोंको अपने आंदोलन सोच-विचारकर सममदारिके साथ चलाने चाहिए। अपने मुंहसे निकलनेवाले शब्दोंको उन्हें तौल-तौलकर कहना चाहिए। "ब्रह्मवाक्य" के समान "किसान-वाक्य" भी भाषाका मुहावरा वन जान चाहिए। सबका यह विश्वास हो जाना चाहिए कि किसानोंका वाक्य कभी असस्य या गैर-जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। आज भी सरकारका हाथ कम मजबूत नहीं है, वह खासा मजबूत है। लेकिन उसे पकड़नेकी हिम्मत इमने लोगोंके वलपर की है। इसिएए लागोंके आंदोलन जोशसे भरे हुए, उत्साहवर्षक, किंतु प्रेमगुक्त और विवेक तथा सत्यके अनुकूल और अपने अतिनिधियोंकी ताकत बढ़ानेकी हिष्टिसे होने चाहिएं।

समर्थ रामदासने कहा था कि ब्रांदोलनमें सामर्थ्य है। लेकिन हम समभ बैठे हैं कि वकवासमें ही वल है। श्राजकलकी हमारी समाएं निरी वकवास होती हैं। एक समय था जब कांग्रेस सरकारके सामने केवल शिकायतें पेश करनेवाली संस्था थी। उस समय वह भी शोभा देता था।

> जिमिं बालक करि तोतरि वाता । सुनहिं मुदित मन पितु ऋरु माता॥

लेकिन बड़े होनेपर ? चालीस सालके बाद भी अगर हम फिर 'यह न्दीजिए', 'वह दीजिए', 'यह नहीं हुआ', 'वह नहीं हुआ', आदि शिकायतें सरकारके सामने पेश करते रहें, तो तब और अवकी हालतमें अंतर ही क्या रहा ? 'यह दीजिए', 'वह दीजिए' —लेकिन 'दीजिए' कहांसे ? असली शिकत तो ग्राम-संगठन है । जनताकी शिक्त वहनी चाहिए ! रो-धोकर मीख मांगने-से थोड़े ही वह बहेगी ? हिंदुस्तानकी आर्थिक तवाही अंग्रेजोंके व्यापारके कारण हुई है । जबतक देहातकी शिक्त नहीं वहेगी, हिंदुस्तान संपन्न कैसे होगा ? 'लगान माफ करो, लगान माफ करो', कहकर अपने दुखड़े रोनेसे क्या होगा ? कांग्रेसकी बदौलत हमें आंदोलन करनेके लिए आधार, आश्वा-सन और सुयोग प्राप्त हुआ है । हससे अधिक कुछ नहीं हुआ है । लेकिन हम तो यही समफने लगे हैं कि जैसे हम मंजिलपर ही पहुंच गये हों । बन-चर्याई माफ हो गई, राजाजीको खादीके लिए दो लाख रुपये मिल गये।

हमने समका यस अन तो मंजिल आ ही गई। इसीको मैं वकवास कहता हूं। खादीके लिए दो लाख! अजी, दो सौ करोड़ भी काफी न होंगे। सारे देशको हमें खादीमय वनाना है। दो लाखसे क्या होता है? लेकिन यह काम कोई मो सरकार नहीं कर सकती। यह तो जनताको ही करना चाहिए।

हमारे देहाती भाई शहरातियों से अच्छी तरह लड़ते भी तो नहीं। देहाती चीजोंके भाव बहुत गिर गये हैं। शहरी चीजें महंगी विकती हैं। देह!तियोंको चाहिए कि वे शहराती दूकानदारसे कहें, "घड़ीके दाम बीस रुपये वताते हो, दो रुपयेमें दे दो। मेरा मक्खन छः आने सेर मांगते हो ? तीन रुपये सेर दूंगा। इसके लिए मुक्ते इतनी मेहनत और खर्च जो करना पड़ा है।"

देहातोंको सहयोगसे पूंजी जुटाकर मांति-मांतिके उद्योग शुरू करने चाहिएं। इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। सरकारसे श्रापको उचित संरच्या मिल सकता है। यदि इम ऐसा कुछ करेंगे तो इमारी इलचलें 'श्रांदोलन'- के नामकी श्रधिकारिशी होंगी। वरना सारी इलचलें निरी वकवास श्रार इड़वड़ाहट ही सिद्ध होंगी। इरएक गांवको एक छोटा-सा राष्ट्र समम्बक्त वहांकी संपत्ति वढ़ानेका सामुदायिक दृष्टिसे विचार होना चाहिए। गांवके श्रायात श्रीर निर्यातपर गांवकी चुंगी होनी चाहिए। जब इम ऐसा करेंगे तमी इम श्रपनी सरकारको बल प्रदान कर सकेंगे, वरना हमारे श्रांदोलन फिज्ल हैं।

#### ः ३३ :

# राजनीति या स्वराज्यनीति

एक भिखारी सपनेमें राजगद्दीपर वैटा । उसे यह कठिनाई हुई कि अब राज कैसे चलाऊं ? वेचारा सोचने लगा, "प्रधानमंत्रीसे में क्या कहूं ध सेनापित मेरी कैसे सुनेगा !" आखिर भिखारीका ही तो दिमाग ठहरा । वह कोई निर्चाय न कर सकता था । कुछ देरके बाद उसकी नींद ही खुल गई श्रीर सारे प्रश्न हल हो गये ।

इमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। यह मानकर कि हिंदुस्तान-को स्वराज्य मिल चुका है, लोगोंने विचल करना शुरू कर दिया। उन्हें एकदम विश्वरूप-दर्शन हो गया । "बाह्य त्राक्रमणका क्या करें, भीतरी वगा-वत श्रीर श्रराजकताका सामना कैसे करें ?" एकने कहा, ''हिंसा किसी काम नहीं आयेगी।" दूसरेने कहा, "अहिंसाके लिए इमारी तैयारी नहीं है।" तीसरा बोल उठा, "कुछ श्रहिंसा, कुछ हिंसा, जो कुछ बन पड़ेगा, करेंगे। फिलहाल हम गांधीजीको मक्त कर देंगे । सरकारके साथ तो हमारा ऋहिंसा-समक सहयोग है ही, लेकिन देखा जायगा । श्रगर ईश्वरकी कुपासे सरकारके दिलमें सबुद्धि उपजी श्रीर उसने स्वराज्यका शब्दोदक (दानका शाब्दिक संकल्प ) हमारे हाथमें दे दिया तो हम उसके युद्ध-यंत्रकी सहायता करेंगे | इंग्लैंडके पास शस्त्र-सामग्री है श्रीर हमारे पास जन-वल है। दोनोंको मिलाने-से बहुत-सा सवाल हल हो जायगा।" तालर्य यह कि इमने श्रमी स्वराज्य हासिल नहीं किया है. इसलिए विचारोंकी ये उममनें पैदा हो रही हैं। श्रगर इमने श्रिहिंसाकी शक्तिसे स्वराज्य प्राप्त कर लिया होता या प्राप्त करनेवाले हों---श्रीर कार्य-समिति तो साफ-साफ कह रही है कि स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए हमारे पास ऋहिंसाके सिवा दूसरी शक्ति नहीं है—तो उसी शक्ति द्वारा श्राजकी सारी समस्याएं कैसे इल की जा सकती हैं, यह हमें स्भता या स्भोगा । श्राज तो श्रद्धा हद्ध करनेका सवाल है । यह कदम-व-कदम श्रर्थात् कमशः ही होती है। यही ज्ञानकी महिमा है।

लेकिन त्राल क्या हो रहा है ? हमारे नेता गिड़गिड़ाकर सरकारसे यह विनती करते हुए देख पड़ते हैं कि 'गांधीजीका त्याग करना हमारे लिए त्राखान नहीं था । लेकिन इतना कठिन त्याग करके भी सहयोगका हाथ त्रापकी तरफ बढ़ाया है । सरकार, हमें स्वराज्यका वचन दे दें त्रीर हमारा सहयोग ले लें।'' इस विचित्र घटनापर ज्यों ज्यों विचार करता हूं त्यों त्यों विचारको श्रिधिका- धिक व्यथा होती है। मान लीजिए, सरकारने यह विनतीं स्वीकार कर ली श्रीर सरकारके युद्ध-यंत्रमें कांग्रेस दाखिल हो गई। तो जिस च्या वह स्वराज्यका वचन प्राप्त करती है, उसी च्या स्वराज्य के श्रर्थ को वह सैकड़ों वर्ष दूर दकेल देती है। ऐसी परिस्थित उत्पन्न हो रही है।

जिसने हिंसात्मक युद्धमें योग देनेका निश्चय कर लिया, उसने शुरू-शुरूमें न्याय-अन्यायका जो कुछ थोड़ा-बहुत विचार किया हो सो किया हो; लेकिन एक बार युद्ध-चक्रमें दाखिल हो जानेके बाद फिर तो न्याय-अन्यायकी अपेचा बलाबलका विचार ही मुख्य हो जाता है।

हिंसाका शस्त्र स्वीकार करनेके बाद बलाबलका ही विचार मुख्य है। इमारे पच्चमें त्रमर कुछ न्याय हो तो ठीक है, न हो तो न सही। हिंदुस्तान या दूसरा कोई भी देश त्रमर त्राजके यांत्रिक संसारकी हिंसामें शामिल होगा तो उसे न्याय और लोकतंत्रकी भाषातक छोड़ देनी होगी।

ब्रिटेनसे श्राज हिंसात्मक सहयोग करनेके लिए तैयार होनेका अर्थ केवल अहिंसाका परित्याग ही नहीं है, बल्कि हिंसाके गहरे पानीमें एकदम उतर जाना है। "हम हिंदुस्तानके वाहर आदमी नहीं मेजेंगे", यह कहना सुमिकन नहीं; क्योंकि हिंदुस्तानका वचाव-जैसी कोई श्रलग चीज ही नहीं रह जाती। श्राफीकाका किनारा, भूमध्यसागर आदि सबको हिंदुस्तानकी ही सरहदें मानना पड़ेगा। दसरा कोई चारा नहीं है।

त्रयात , कांग्रेसकी वीस सालकी कमाई श्रीर उसकी बदौलत संसारमें पैदा हुई श्राशा तो हवा हो ही गई; लेकिन साथ-साथ हिंदुस्तानकी हजारों वर्षकी कमाई भी श्रकारथ गई। हिंदुस्तानका जितना इतिहास ज्ञात है, उसमें हिंदुस्तानी श्रपने देशके वाहर स्वेच्छापूर्वक संहारके लिए गये हों, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। यह भी संभव नहीं कि हम सिर्फ बचावके लिए हिंसा करें, हमलेके लिए नहीं। कोई भी मर्यादा नहीं रह सकती। 'श्रमर्यादा-पुरुषो-त्तम' ही हमारे इष्टदेव होंगे, श्रीर हम उनकी पूर्ण उपासना करेंगे तभी सफल होंगे।

कर सकते हैं ! आज जितनी दूरतक दिखाई देता है, उतनेका विचार किया जाय तो यही कहना होगा कि इंग्लैंडके बलपर | इस वातपर भी विचार करना जरूरी है। जिस राष्ट्रमें जमीनका श्रीसत की श्रादमी एक एकड़ है उस राष्ट्रके लिए—अगर वह दूसरे राष्ट्रोंको लूटनेका खयाल छोड़ दे तो—चाहे वह कितना ही जोर क्यों न मारे, फीजपर ज्यादा खर्च करना नामुमिकन है। श्रीर सीमाग्यसे हिंदुस्तानकी श्रार्थिक परिस्थितिमें कितनी ही उन्नित क्यों न हो, उसके लिए यह वात संभव भी नहीं है।

"हिंदुस्तानके लिए बहुत वड़ी फीज रखना मुमिकन नहीं, इसलिए उसे विना फीजका रास्ता ही त्रासान पड़ेगा"—यह बात जवाहरलालजी भी कभी-कभी कहा करते हैं। इस तरहका राष्ट्र स्वाश्रयी (त्रपने भरोसे) रहकर शतु-निर्माण-कलाका प्रयोग नहीं कर सकता। फलतः उसे पराश्रित होकर (दूसरोंके भरोसे ही) उस कलाके प्रयोग करने होंगे। इसका अर्थ क्या होगा?— इंग्लैंडसे आज हम निरे स्वराज्यका ही नहीं, बिल्क विल्कुल पक्के—पूर्ण स्वराज्यका बचन ले लेते हैं और वह उसे समेम, सधन्यवाद और सक्याज (ब्याज सहित) लौटा देते हैं। भगवानने अर्जुनको गीताका उपदेश देनेके वाद उससे कहा, "त् अपनी इच्छासे जो कुछ करना हो सो कर"। और फिर कहा, "यब कुछ छोड़कर मेरी शरण आ"। दोनोंका सम्मिलित अर्थ यह है कि "त् अपनी खुशीसे मेरी शरण आ"। ईश्वरके लिए भक्तको यही करना चाहिए। इंग्लैंडके लिए हमें भी वही करना होगा।

नैष्ठिक त्राहिंसाको ताकपर रखकर सरकारसे हिंसात्मक सहयोग— त्रार्थात् सरकार श्रीर दूसरे हिंसानिष्ठ लोगोंके हिंसात्मक सहयोगकी स्वीकृति—की नीतिकी यह सारी निष्पत्ति ध्यानमें लानेपर यही कहना पड़ता है कि शस्त्रास्त्र श्रीर यादवोंकी सेना लेकर कृष्णको छोड़नेवाले श्रज्ञ दुर्योघनका ही श्रनुकरण हम कर रहे हैं। इसके बदले श्रगर कांग्रेस श्रपनी श्रहिसा मजबूत करे, श्रानायास मिलनेवाले स्वराज्यकी श्राशाका ही नहीं, बल्कि कल्पनाका भी त्याग कर दें, श्रापने सहयोगका श्रर्थ नैतिक सहयोग घोषित कर दें, श्रीर स्वराज्यका संत्रंघ वर्तमान युद्ध से न लोड़कर जिस प्रकार मिट्टीसे श्रीगणेशाजीकी मूर्तिका

निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार अपनी शक्तिसे यथासमय अपने अभ्यंतर-से स्वराज्यका निर्माण करनेकी कारीगरी अखितयार कर ले, तो क्या यह सब प्रकारसे उत्तम नहीं है ?

ऐसा स्वराज्य किसीके टालनेसे टल नहीं सकता । सूर्य भगवान्के समान वह सहज ही उदित होगा। सूर्य तो पूर्व दिशामें उदय होता है, लेकिन उसका प्रकाश और गरमी ठेठ पश्चिमतक सभी दिशाओं में फैलती है। स्वराज्यके विषयमें भी यही होगा। उसका जन्म तो हिंदुस्तानमें होगा, लेकिन उसकी वदौलत सारी दुनियाके लिए सुक्तिका गस्ता खुल जायगा। उसका शत्रु पैदा होनेसे पहले ही मर जायगा। भीतरी दंगे-फसादकी संभावना मिटाकर ही उस स्वराज्यका आविर्माव हुआ होगा, इसलिए भीतरी कलहके निवारणका सवाल सामने आयेगा ही नहीं। यही हाल बाह्यआक्रमणका भी होगा। या अगर यह मान भी लिया जाय कि इन दो समस्याओं के अवशेष कायम रहेंगे तो भी उनको हल करना आज जितना कठिन मालूम होता है, उतना नहीं मालूम होगा। यह स्वराज्य कितनी ही देरमें क्यों न मिले तो भी वही जल्दी-से-जल्दी मिलेगा; क्योंकि वही 'स्वराज्य' होगा और वही चिरजीवी होगा।

लेकिन कुछ लोग यह शंका करेंगे कि हिंदुस्तानको क्या सचमुच अहिंसासे स्वराज्य मिलेगा ? यहां इस शंकाका विचार करनेकी जरूरत नहीं है; क्योंकि यह शंका ही नहीं है। यह तो निष्क्रिय लोगोंका निश्चय है। वे यह जानते हैं कि हिंदुस्तानके लिए हिंसासे स्वराज्य प्राप्त करना संभव नहीं और उनका यह विश्वास है कि अहिंसासे कभी किसीको स्वराज्य मिल ही नहीं सकता । इसलिए निष्क्रिय रहकर आलोचनात्मक साहित्यकी वृद्धि करना उनका निश्चित कार्यक्रम है। तव उनके पीछे पड़नेसे क्या फायदा ? इसके अलावा, कांग्रेस आजतक यह मानती है कि संगठित अहिंसा ही स्वराज्यका एकमात्र व्यवहार्य साधन है, और ऐसे विचारवाले लोगोंके ही लिए यह लेख है।

लेकिन कांग्रेसवालोंके दिमागमें कुछ दूसरी तरहकी गड़वड़ी पैदा हो रही है। एक व्यवस्थित सरकारका सामना करके स्वराज्य प्राप्त करना और एका- पक होनेवाले बाहरी हमले या श्रंदरूनी लड़ाई-भगड़ोंका निवारण करना, दोनों उन्हें विल्कुल मिन्न कोटिकी समस्याएं प्रतीत होती हैं। उनके सामने यह जटिल समस्या है कि पहली वात तो हम श्रपनी टूटी-फूटी श्रहिंसासे साम सकते हैं, लेकिन दूसरी वात वलवानोंकी नैष्ठिक श्रहिंसाके विना सघ ही नहीं सकती। वह नैष्ठिक श्रहिंसा हम कहांसे लायें?

मेरे नम्र विचारमें यह एक भ्रम है और इसका निवारण होना नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार स्वराज्य-प्राप्ति नैष्ठिक श्रहिंसाके विना असंभव है उसी प्रकार स्वराज्य-स्वर्ण भी नैष्ठिक श्रहिंसाके विना असंभव है। अवतक दुवंलोंकी अहिंसाका एक प्रयोग हमने किया। उसकी वदौलत योड़ी-वहुत सत्ता मिली या मिलनेका श्रामास हुआ। मैं 'श्रामास' कहता हूं , कारण, कांग्रेसके शासन-कालमें जो-जो विचित्र घटनाएं घटीं, उन्हें हम जानते ही हैं। फिर भी, उसे श्रामास कहनेके बदले यही मान लिया जाय कि हमने योड़ी-बहुत सत्ता प्राप्त कर ली। परंतु इस सत्तामास श्रथवा इस श्रत्मसत्तामें श्रीर जिसे हम स्वराज्य कहते हैं और जिसके पीछे, 'पू ' विशेषण लगाए विना हमारी श्रारमाको कल नहीं पड़ती, उस हमारे उद्घोषित ध्येयमें जमीन-श्रासमानका श्रंतर है। यह श्रंतर चाहे जैसी मिलावटी श्रीर श्रव्यवस्थित श्रहिंसाके नहीं काटा जा सकता। उसके लिए बलवानोंकी पराक्रमी श्रहिंसाकी ही जकरत होगी, यह समक्ष लेनेका सयय श्रव श्रा गया है। जितनी जल्दी हमारी समक्षमें यह वात श्रा जायगी, उतनी ही जल्दी हमारे विचारोंकी ये गुरिययां सुलक्ष जायंगी।

जैसा कि उत्पर कहा जा चुका है, स्वराज्य गणेशजीकी वह मूर्ति है जिसका निर्माण हमें मिट्टीमेंसे करना है। नदीके प्रवाहके साथ वहकर श्राने-वाला वह नमंदा-गणेश नहीं है। हमारे कुछ वुजुगों श्रीर वहे-वूढ़ोंकी यह समक्ष हो गई है कि हमने जो कुछ थोड़ा-वहुत श्रिहिंसाका प्रदर्शन किया है, उससे मानो भरावान् प्रसन्त हो गए हैं श्रीर उन प्रसन्त भगवान्ने हमारे संकट -मोचनके लिए यह युद्ध मेज दिया है। शुद्ध मावसे किये हुए हमारे उस श्रत्मत प्रयत्न श्रीर मगवान्की इस श्रपरंगर कुपाके संयोगसे श्रव

हमारा कार्य जल्दी ही सिद्ध होनेवाला है। इस कल्पनाके भंवरजालमें पड़नेके कारण हम इस गफलतमें हैं कि हमारी कमजोर ग्राहिंसा भी हमें स्वराज्यमें वरवस दकेलकर ही रहेगी। लेकिन इसके विपरीत श्रनुभव हुआ श्रीर इंग्लैंडने सचमुच हमें स्वराज्य दे भी दिया तो भी वास्तवमें स्वराज्य नहीं मिलता, श्रपनी यह राय मैं ऊपर पेश कर चुका हूं।

तत्र यह सवाल उठता है कि "क्या श्राप व्यवस्थित सरकारसे लोहा लेना श्रीर वाह्य श्राक्रमण तथा भीतरी श्रराजकताका प्रतीकार करना, इन दो वातोंमें कोई फर्क ही नहीं करते ?" उत्तर यह है कि "करते हैं श्रीर नहीं भी करते ।" एक च्रेत्रमें दुर्वल श्रहिंसासे काम चल जायगा श्रीर दूसरे च्रेत्रमें वलवती श्रहिंसाकी श्रावश्यकता होगी, इस तरहका कोई फर्क हम नहीं करते । यदि स्वराज्यका श्रर्थ पूर्ण-स्वराज्य हो तो दोनों च्रेत्रोंमें वलवती श्रहिंसाकी ही श्रावश्यकता होगी । लेकिन व्यवस्थित सरकारसे टक्कर लेनेमें उसकी जो कसीटी होगी, उससे भिन्न प्रकारकी कसीटी दूसरे च्रेत्रोंके लिए होगी, यह फर्क हम करते हैं । उसमें भी मैं भिन्न प्रकारकी कसीटी कहता हूं । श्रधिक कड़ी कसीटी भी निश्चित रूपसे नहीं कहता श्रीर न 'कम कड़ी' ही कहता हूं ।

इसपर कुछ लोग कहते हैं, "तुम्हारी सारी बातें मंजूर हैं, लेकिन व्यक्ति-की हिसियतसे। नेष्टिक छाहिसामें हमारी श्रद्धा है। हम उसकी तैयारी भी करेंगे। लेकिन हम जनताके प्रतिनिधि हैं। इसलिए हमारे सिर्फ पैर ही नहीं लड़-खड़ाते, दिमाग भी डगमगाने लगता है। क्या छाजकी स्थितिमें जनताके लिए छाहिंसा हितकर होगी ? हमारी रायमें न होगी।"

इसके जवावमें दूसरे कहते हैं, "ग्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीसे फैसला करा लें।"

में कहता हूं, ''यह सारी विचार-घाराही अनुपयुक्त है। श्राम जनता— जिसकी गिनती चालीस करोड़से की जाती है; वह जनता—हिंदुस्तानकी जनता-जैसी प्राचीन श्रीर अनुभवी जनता—श्रनेक मानव-समृहसे वनी हुई जनता— विना किसीसे पूछे-ताछे श्रहिंसक मान ली जानी चाहिए। उसे वरवस हिंसाके दलमें दकेलना या उसकी ऋहिंसकताका सबूत 'ऋषिल मारतीय' नाम धारण करनेवाली कांग्रेस-कमेटीसे मांगना नाहक समय नष्ट करना है। हिंदुस्तानकी जनता ऋहिंसक, ऋहिंसक ऋौर ऋहिंसक ही है। वह 'ऋहिंसावादी' नहीं है। यह 'वाद' तो उसके नामपर विद्वान् सेवकोंको खड़ा करना है। वह 'ऋहिंसाकारी' मी नहीं है। यह कार्य उसकी तरफसे उसके सत्याग्रही सेवकोंको करना हैं। उन दोनोंको मिलाकर उससे 'क्या त् ऋहिंसावादी है' १ ऋौर 'क्या त् ऋहिंसाकारी है' १ ऐसा ऊटपटांग प्रश्न नहीं पृछना चाहिए। ऋगर व्यक्तिगत रूपसे ऋहिंसामें हमारी अद्धा हो तो ऋहिंसासे शिवतका निर्माण करना हमारा कर्तव्य है। इस कार्यमें जनताका उत्तम ऋगशीबीद सदा हमारे साथ है। ऋहिंसा-जैसे प्रश्नके विषयमें जनताके मत-परिज्ञानकी जरूरत नहीं, उसका स्वभाव-परिज्ञान काफी है।

इसपर फिर कुछ लोग कहते हैं, ''यह भी माना, लेकिन हमारा प्रश्न तो तुरंतका है। अगर अहिंसाका आग्रह लेकर बैठ जायंगे तो हम तैयारी तो करेंगे, शक्ति भी प्राप्त करेंगे और यथासंभव सिद्धि भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वर्तमान कालमें तो हम बिल्कुल ही एक कोनेमें पड़े रहेंगे। दूसरे आगे आयंगे। सरकार उनकी सहायता ले लेगी और राजनीतिमें हम पीछे छूट जायंगे।"

कोई हर्ज नहीं । हमें राजकारण (राजनीति) से सरोकार ही नहीं । हमें तो स्वराज्यकरण (स्वराज्य-नीति) से मतलव है । जैसा कि गांधीजीने लिखा है, ''जो आगे वड़े गे, वे भी तो हमारे भाई-वंद ही होंगे।" मैं तो कहता हूं कि अपनी इस पवित्र स्वराज्य-साधनामें ईश्वरसे हम यही प्रार्थना करें कि वह हमें चाहे जिस कोनेमें फेंक दे, लेकिन अम या मोहमें न डाले। हम स्वराज्य-साधक हैं, हमें राज्य-कामनाका स्पर्श न हो। 'नत्वहं कामये राज्यम्।'

#### : ३४ :

## सेवा व्यक्तिको ; भक्ति समाजकी

वीस वरससे मैंने कुछ किया है तो सार्वजनिक काम ही किया है। जब विद्यार्थी अवस्थामें था तब भी मेरी प्रवृत्ति सार्वजनिक सेवाकी ही थी। यों कह सकते हें कि जीवनमें मैंने सिवा सार्वजनिक सेवाके न कुछ किया है, न करने की इच्छा ही है। पर मेरा आशय है कि जिस प्रकार सार्वजनिक सेवा और क्लोगोंने की है वैसी मैंने नहीं की। सबेरे एक माईने मुक्तसे पूछा, ''आप कांग्रेसमें नहीं जायंगे क्या ?'' मैंने कहा कि, ''मैं तो कांग्रेसमें कभी नहीं गया।'' सेवाको मेरी पद्धित और प्रवृत्ति कांग्रेसमें जाना और वहां वहस करना नहीं रही है। इसका महत्त्व मैं जानता हूं सही, पर यह मेरे लिए नहीं है। मैं कांग्रेसकी प्रवृत्तियोंसे अनिमज्ञ नहीं हूं। विचार करनेवाले माई तो वहुत हैं। मैं तो उन लोगोंमें हूं जो मूकसेवा करना चाहते हैं। फिर भी मेरी सेवा उतनी मूक नहीं हो सकी जितनी कि मैं चाहता हूं। मेरा सेवाका उद्देश्य मिकत-भाव है। मिक्त-भावसे ही मैं सेवा करता हूं और २० सालसे प्रत्यच्च सेवा कर रहा हूं। प्रचार अभीतक न किया है और न आगे करनेकी संभावना ही है।

मेंने एक स्त्र-सा बना लिया है, "सेवा ब्यक्तिकी; मक्ति समाजकी।" व्यक्तिकी भिवतमें श्रासक्ति वढ़ती है, इसलिए भिवत समाजकी करनी चाहिए। सेवा समाजकी करना चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते। समाज तो एक कल्पनामात्र है। कल्पनाकी हम सेवा नहीं कर सकते। माताकी सेवा करनेवाला लड़का दुनियाभरकी सेवा करता है, यह मेरी धारणा है। सेवा प्रत्यच्च वस्तुकी ही हो सकती है, श्राप्रत्यच्च वस्तुकी नहीं। समाज श्राप्त्यच्च, श्राव्यक्त या निर्मुण वस्तु है। सेवा तो वह है जो परमात्मातक पहुंचे। श्राजकल सेवाकी कुछ श्रानोखी-सी पद्धति देखनेमें श्राती है। सेवाके लिए हम विशाल-चेत्र चाहते हैं। पर श्रार श्रमली सेवा करनी है,सेवामय वन जाना

है, अपनेको सेवामें खपा देना है, तो किसी देहातमें चले जाइए । मुक्कसे एक माईने कहा कि "बुद्धिशाली लोगोंसे आप कहते हैं कि देहातमें चले जाइए । विशाल बुद्धि के विस्तारके लिए उतना लंबा-चौड़ा चेत्र वहां कहां है ?" मैंने कहा कि, "ऊंचाई तो है, अनंत आकाश तो है ? वह लंबा सफर नहीं कर कर सकता । पर ऊंचा सफर तो कर सकता है, गहरा तो जा सकता है ?" संत इतने ऊंचे चढ़ते थे कि उसका कोई हिसाव नहीं मिलता । कोई बढ़े-से वड़ा विज्ञानवेत्ता भी आकाशकी ऊंचाई मालूम नहीं कर सकता । देहातमें हम लंबा-चौड़ा नहीं, पर ऊंचा सफर कर सकते हैं । वहां ऊंचे-से-ऊंचे चढ़नेका अवसर है । ऊंची या गहरी सेवा वहां खूब हो सकती है । हमारी वह एकाअ-सेवा प्रथम श्रेणीकी सेवा हो जायगी और फलदायक भी होगी ।

राष्ट्रके सारे प्रश्न देहातके व्यवहारमें ह्या जाते हैं। जितना समाजशास्त्र राष्ट्रमें है, उतना एक कुटु वमें भी आ जाता है, देहातमें तो है ही। समाज शास्त्रके अध्ययनके लिए गांवमें काफी गुंजाइश है। मैं तो इस विश्वासको बुद्धिका श्रमाव ही मानूंगा कि प्रौढ़-विवाह प्रचितत होनेसे भारतवर्ष सुधर गया श्रीर बाल-विवाहसे विगड़ गया था। प्रीट-विवाहमें भी श्रक्सर वैवाहिक त्रानंद देखनेमें नहीं श्राता त्रीर वाल-विवाहके भी ऐसे उदाहरण देखे गये हैं जिनमें पति-पत्नी सुख-शांतिसे रहते हैं। विवाह-संस्थामें संयमकी पवित्र भावना कैसे त्राये, यह मसला हमने हल कर लिया तो सव कुछ कर लिया । विवाहका उद्देश्य ही यह है। इसी प्रकार हिन्दुस्तानकी राजनीतिका नमूना भी देहातमें पूरा-पूरा मिल जाता है। एक देहातकी भी जनताको हमने श्रात्म-निर्मर कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया । वहांके अर्थशास्त्रको कुछ व्यवस्थित कर दिया तो वहुत कुछ हो गया । मुभ्ने स्त्राशा है कि देहाती माई-बहनोंके बीचमें रहकर श्राप उनके साथ एकरस हो जायंगे। हां, वहां जाकर हमें उनके साथ दिरद्र-नारायण बनना है, पर 'बेवकूफ-नारायण्' नहीं । श्रपनी बुद्धिका उनके लिए उपयोग करना है, निरहंकार बनना है। इस यह न समभें कि वे सब निरे वेवक्भ ही होते हैं। भारतके देहातोंका अनुभव अौर देशोंकी तरह चंद सिंदयोंका नहीं, कम-सेकम २० हजार वर्षका है। वहां जो

श्रनुभव है, उससे हमें लाभ उठाना है। ज्ञानभंडारकी तरह द्रव्य-भंडार भी वहींसे पैदा करना है श्रीर पूरी तरहसे निरहंकार बनकर उसमें प्रवेश करना है।

एक प्रश्न यह है कि सवर्ण हिन्दू समभते हैं कि ये सुधारक तो गांव-की विगाड़ रहे हैं; सवर्णोंके साथ हमारा उतना संबंध नहीं जितना कि हरि-जनोंके साथ है। सवर्णों को अपनी प्रवृत्तिकी ओर खींचने और उनकी शंका दूर करनेके विषयमें सोचा क्या गया है ?

त्रास्प्रश्यता-निवारणका काम हमें दो प्रकारसे करना है। एक तो हरि-जनोंकी श्रार्थिक श्रवस्था श्रीर उनकी मनोवृन्तिमें सुधार करके श्रीर दूसरे हिंदू-धर्मकी शुद्धि करके, अर्थात् उसको उसके असली रूपमें लाकर । अस्पुर्यता माननेवाले सव दुर्जन हैं, यह हम न मानें । वे श्रज्ञानमें हैं, ऐसा मान सकते हैं। वे दुर्जन या दुष्ट वुद्धि नहीं हैं, यह तो उनके विचारोंकी संकीर्श्वता है। प्लेटोने कहा था कि "सिवा ग्रीक लोगोंके मेरे ग्रंथोंका श्रध्ययन श्रौर कोई न करे।" इसका यह अर्थ हुआ कि ग्रीक ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्यकी आत्मा न्यापक है, पर श्रन्यापकता उसमें रह ही जाती है। श्राखिर मनुष्यकी श्रास्मा एक देहके ब्रांदर बसी हुई है। इसलिए सनातिनयोंके प्रति खुब प्रेमभाव होना चाहिए । हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए । हम तो वहां वैठकर चुपचाप सेवा करें । हरिजनोंके साथ-साथ जहां जब ग्रवसर मिले, सबगोंकी भी सेवा करें । एक भाई हरिजनोंका स्पर्श नहीं करता, पर वह दयाल है । हम उसके पास जायं, उसकी दयालुताका लाभ उठायें। उसकी मर्यादाको समभ-कर उससे बात करें। थोड़े दिनमें उसका हृदय शुद्ध हो जायगा, उसके श्रंतरका श्रंधकार दूर हो जायगा। सूर्यकी तरह हमारी सेवाका प्रकाश स्वतः पहुंच जायगा । हमारे प्रकाशमें हमारा विश्वास होना चाहिए । प्रकाश और ग्रंधकार-की लढाई तो एक ज्ञाणमें ही खत्म हो जाती है। लेकिन तरीका हमारा श्रहिंसाका हो, प्रेमका हो । मेरी मर्यादा यह है कि मैं दरवाजा ढकेलकर श्रंदर नहीं चला जाऊंगा । मैं तो सूर्यकी किरणोंका अनुकरण करूंगा । दीवारमें, छप्परमें या किवाड़में कहीं जरा-सा भी छिद्र होता है तो किरणें चुपचाप श्रंदर

चली जाती हैं। यही दृष्टि हमें रखनी चाहिए। हममें जो विचार है, वह प्रकाश है, यह मानना चाहिए। किसी गुफाका एक लाख वर्षका भी अप्रधकार एक ज्ञाग्में ही प्रकाशसे दूर हो जायगा। लेकिन यह होगा ऋहिं तके ही तरीकेसे। सनाविनयोंको गालियां देना वो ब्राहिंसाका तरीका नहीं है। हमें मुंहसे खूव तौल-तौलकर शब्द निकालने चाहिएं। हमारी वाखीकी कटुता यदि चली गई तो उनका हृदय पुलट जायगा । ऐसी लड़ाई स्त्राजकी नहीं, वहत पुरानी है। संतोंका जीवन ऋपने विरोधियोंके साथ भागड़नेमें ही वीता। पर उनके भगड़नेका तरीका प्रेमका था । जिस भगवान्ने हमें बुद्धि दी है, उसीने हमारे प्रति-पत्तियोंको भी दी है । त्राजसे १५---२० वर्ष पहले हम भी तो उन्हींकी तरह ऋस्पश्यता मानते थे । हमारे संतोंने तो ख्रात्मविश्वासके साथ काम किया हैं । वाद-विवादमें पड़ना हमारा काम नहीं । हम तो सेवा करते-करते ही खत्म हो जायं। हमारे प्रचार-कार्यका सेवा ही विशेष साधन है। दूसरोंके दोष बताने श्रीर श्रपने विचार सामने रखनेका मोह हमें छोड़ देना चाहिए। मां श्रपने वन्चेके दोष थोड़े ही बताती है. वह तो उसके ऊपर प्रेमकी वर्षा करती है, उसके बाद फिरं कहां दोष वतलाती है। असर ऐसी ही प्रेममयी सेवाका होता है।

### : ३५ : ग्राम-सेवा और ग्राम-धर्म

जब हम सेवा करनेका उद्देश्य लेकर देहातमें जाते हैं तब हमें यह नहीं स्भता कि कार्यका श्रारंभ किस प्रकार करना चाहिए । हम शहरोंमें रहनेके श्रादी हो गये हैं। देहातकी सेवा करनेकी इच्छा ही हमारा मूलधन—हमारी पूंजी होती है। श्रव सवाल यह खड़ा हो जाता है कि इतनी थोड़ी पूंजीसे व्यापार किस तरह शुरू करें। मेरी सलाह तो यह है कि हमें देहातमें जाकर व्यक्तियों; की सेवा करनेकी तरफ श्रपना ध्यान रखना चाहिए, न कि सारे

·समाजकी तरफ । सारे समाजके समीप पहुँचना संभव ही नहीं है । रख्भूमि-में लड़नेवाले सिपाहीसे अगर हम पूछें कि किसके साथ लड़ता है तो वह कहेगा "शत्रके साथ।" लेकिन लड़ते समय वह अपना निशाना किसी एक ही व्यक्तिपर लगाता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी सेवा-कार्य करना होगा। समाज ग्रन्थकत है, परंतु न्यक्ति न्यक्त ग्रीर स्पष्ट है। उसकी सेवा हम कर सकते हैं। डाक्टरके पास जितने रोगी जाते हैं, उन सबको वह दवा देता है, मगर हरएक रोगीका वह खयाल नहीं रखता। प्रोफेसर सारे क्लासको पढ़ाता है, पर हरएक विद्यार्थीका वह ध्यान नहीं रखता । ऐसी सेवासे वहत लाम नहीं हो सकता। यह डाक्टर जब कुछ रोगियोंके व्यक्तिगत संपर्कमें त्रायेगा, या भोफेसर जब कुछ चुने हुए विद्यार्थियोंपर ही विशेष ध्यान देगा, तभी वास्तविक न्ताम हो सकेगा। हां, इतना खयाल हमें जरूर रखना होगा कि व्यक्तियोंकी सेवा करनेमें अन्य व्यक्तियोंकी हिंसा, नाश या हानि न हो । देहातमें जाकर इस तरह अगर कोई कार्यकर्ता सिर्फ २५ व्यक्तियोंकी ही सेवा कर सका, तो समभता चाहिए कि उसने काफी काम कर लिया। ग्राम-जीवनमें प्रवेश करनेका यही सलम तथा सफल मार्ग है। मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि जिन्होंने मेरी न्यक्तिगत सेवा की है, उन्होंने मेरे जीवनपर अधिक प्रभाव डाला है । वापू-जीके लेख मुभी कम ही याद स्त्राते हैं, लेकिन उनके हाथका परीसा हुआ भोजन सुभी सदा याद त्राता है। त्रीर मैं मानता हूं कि उससे मेरे जीवनमें बहुत परिवर्तन हुन्ना है। यह है व्यक्तिगत सेवाका प्रभाव। व्यक्तियोंकी सेवामें समाज-सेवाका निषेध नहीं है। समाज गीताकी माषामें त्रानिर्देश्य है, निर्गु ग है, श्रीर व्यक्ति सगुए श्रीर साकार, श्रत: व्यक्तिकी सेवा करना श्रासान है।

दूसरी श्रीर स्वना में रखना चाहता हूं। हमें देहातियोंके सामने ग्राम-सेवाकी कल्पना रखनी चाहिए, न कि राष्ट्र-धर्म की । उनके सामने राष्ट्र-धर्मकी श्रातें करनेसे लाम नं होगा। ग्राम-धर्म उनके लिए जितना स्वाभाविक श्रीर सहज है, उतना राष्ट्र-धर्म नहीं। इसलिए हमें उनके सामने ग्राम-धर्म ही रखना चाहिए, राष्ट्र-धर्म नहीं। इसमें भी वही बात है जो व्यक्ति-सेवाके विषयमें मैंने ऊपर कही है । ग्राम-धर्म सगुण, साकार और प्रत्यक्त होता है, राष्ट्र-धर्म निर्णुण, निराकार और परोक्त होता है । वच्चेके लिए स्थाग करना मांको सिखाना नहीं पड़ता। श्रापसके मनाड़े मिद्याना, गांवकीः सफाई तथा स्वास्थ्यका ध्यान रखना, श्रायात-निर्यातकी वस्तुओं और ग्रामके प्राने उद्योगोंकी जांच करना, नये उद्योग खोज निकालना, इत्यादि गांवके जीवन-व्यवहारसे संबंध रखनेवाली हरएक बात ग्राम-धर्ममें श्रा जाती है। पुरानी पंचायत-पद्धित नष्ट हो जानेसे देहातकी बड़ी हानि हुई है। मनाड़े निवदानेमें पंचायतका बहुत उपयोग होता था। श्रभी इस श्रसंबक्षीके जुनाव-से हमें यह श्रनुभव हुश्रा है कि देहातियोंको राष्ट्र-धर्म समभाना कितना कठिन है। सरदार बल्लभभाई और पंडित मालवीयजीके बीच मतमेद हो गया, श्रव इसमें वेचारा देहाती समके तो क्या समभे ? उसके मनमें दोनों ही नेता समानरूपसे पूज्य हैं। वह किसे माने श्रीर किसे छोड़े ? इसलिए ग्राम-सेवामें हमें ग्राम-धर्म ही श्रपने सामने रखना चाहिए। बैदिक ऋषियों-की माति हमारी मी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि "श्रामे श्रस्मिन् श्रनातुरम्"—हमारे ग्राममें बीमारी न हो।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है सेवक्के रहन-सहनके संवध-की । सेवक्की आवश्यकताएं देहातियोंसे कुछ अधिक होनेपर भी वह आम-सेवा कर सकता है । लेकिन उसकी वे आवश्यकताएं विजातीय नहीं, सजा-तीय होनी चाहिएं । किसी सेवक्को दूधकी आवश्यकता है, दूधके बिना उस-का काम नहीं चल सकता, और देहातियोंको तो धी-दूध आजकल नसीक नहीं होता, तो भी देहातमें रहकर वह दूध ले सकता है; क्योंकि दूध सजातीय अर्थात् देहातमें पैदा होनेवाली चीज हैं । किंतु सुगंधित साबुन देहातमें पैदा होनेवाली चीज नहीं है, इसलिए साबुनको विजातीय आवश्यकता समभना चाहिए और सेवकको उसका उपयोग नहीं करना चाहिए । कपड़े साफ रखने-की बात लीजिए । देहाती लोग अपने कपड़े मैले रखते हैं, लेकिन सेवकको तो उन्हें कपड़े साफ रखनेके लिए समभाना चाहिए । इसके लिए बाहरसे साबुन मंगाना और उसका प्रचार करना मैं ठीक नहीं समभता । देहातमें कपड़े साफ रखनेके लिए जो साधन उपलब्ध हैं या हो सकते हैं, उन्हींका उपयोग करके कपड़े साफ रखना श्रौर लोगोंको उसके विषयमें समभाना सेवक़का धर्म हो जाता है । देहातमें उपलब्ध होनेवाले साधनोंसे ही जीवनकी श्रावश्यक-ताश्रोंकी पूर्ति करनेकी श्रोर उसकी हमेरा। दृष्टि रहनी चाहिए। सजातीय वस्तुका उपयोग करनेमें भी सेवकको विवेक श्रौर संयमकी श्रावश्यकता तो नहती ही है। श्रखवारका शौक देहातमें पूरा न हो सकेगा।

में जो खास वातें यहां कहना चाहता था, वे तो मैंने कह दीं। ऋव दो-न्तीन ग्रीर वार्ते कहकर श्रपना वक्तव्य समाप्त करूंगा । खादी-प्रचारके कार्य-में ऋभीतक चरलेका ही उपयोग हुआ है। एक लाखके इनामवाले चरलेकी श्रभी खोज हो रही है। मैं उसे एक लाखका चरखा कहता हं। लेकिन मेरे पास तो एक सवा लाखका चरखा है और वह है तकली। मैं सचमुच ही उसे सवा लाखका चरला मानता हूं । खादी-उत्पत्तिके लिए चरला उत्तम है, -लेकिन सार्वजनिक वस्त्र-स्वावलंबनके लिए तकली ही उपयुक्त है। नदीका -पाट चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह वर्षाका काम नहीं दे सकता । नदी-का उपयोग तो नदीके तटपर रहनेवाले ही कर सकते हैं। पर वर्षा सबके लिए है। तकली वर्षाके समान है। जहां कहीं वह चलेगी, वहां वस्त्र-स्वावलंबनका कार्य अच्छी तरह चलेगा । सुफसे विहारके एक भाई कहते थे कि वहां मजदरीके लिए भी तकलीका उपयोग हो रहा है। तकलीपर कातनेवालोंको वहां हफ्तेमें तीन-चार पैसे मिल जाते हैं । लेकिन उनके कातनेकी जो गति है, वह तीन या चार गुनीतक वह सकती है। गति वहानेसे मजद्री भी तीन या चार या पांच गुनीतक मिल सकेगी । यह कोई मामूली वात नहीं है । हमारे देशमें एक व्यक्तिको १४-१५ गज कपड़ा चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन सिर्फ एक सौ तार कातनेकी जरूरत है यह काम तकलीपर आध घंटेमें हो सकता है। चरखा विगड़ता भी रहता है, पर तकली तो हमेशा ही श्रापकी सेवामें हाजिर रहती है। इसीलिए मैं उसे सवा लाखका चरखा सानता है।

देहातमें सफाईका काम करनेवाले सेवक कहते हैं कि कई दिनतक यह

काम करते रहनेपर भी देहाती लोग हमारा साथ नहीं देते। यह शिकायत ठीक नहीं। स्व-धम सममकर ही अगर हम यह काम करेंगे तो अकेले रह जानेपर उसका दुःख हमें न होगा। सूर्य अकेला ही होता है न १ यह मेरा काम है, दूसरे करें या न करें, सुम्मे तो अपना काम करना ही चाहिए—यह सममकर जो सेवक कार्यार म करेगा उसको सिंहावलोकन करनेकी, यानी यह देखनेकी कि मेरे पीछे मददके लिए कोई और है या नहीं, आवश्यकता ही न रहेगी। समाई संबंधी सेवा है ही ऐसी चीज कि वह व्यक्तियोंकी अपेदा समाजकी ही अधिकतया होगी और होनी चाहिए। परंतु सेवककी दृष्टि यह होनी चाहिए कि अन्य लोग अपनी जिम्मेदारी सहीं सममते, इसलिए उसे पूरा करना उसका कर्चेंग्य हो जाता है। उसमें सेवकवा स्वार्थ भी है; क्योंकि मार्गकी गंदगीका असर उसके स्वास्थ्यपर भी अवश्य पड़ता है।

श्रोषिय-वितरण्में एक वातका हमेशा खयाल रखना चाहिए कि हम श्रपने कार्यसे देहातियोंको पंगु तो नहीं बना रहे हैं । उनको तो स्वावलंबी बनाना है । उनको स्वामाविक तथा संयमशील जीवन श्रोर नैसर्गिक उपचार खिखाने चाहिएं । रोगकी दवाह्यां देनेकी श्रपेचा हमें ऐसा जतन करना चाहिए कि रोग होने ही न पायं । यह काम देहातियोंको श्रच्छी श्रीर स्वच्छ श्रादतें खिखानेसे ही हो सकता है ।

## ः ३६ : साहित्य उत्तटी दिशामें

पिछले दिनों एक वार हमने इस वातकी खोज की थी कि देहातके साधारण पहे-लिखे लोगोंके घरमें कौन-सा मुद्रित वाड्मय (छपा हुन्ना साहित्य) पाया जाता है। खोजके फलस्वरूप देखा गया कि कुल मिलाकर पांच प्रकारका वाड्मय पढ़ा जाता है।

(१) समाचारपत्र, (२) स्कूली कितावें, (३) उपन्यास, नाटक,

गल्प, कहानियां त्रादि (४) भाषामें लिखे हुए पौराणिक श्रौर धार्मिक ग्रंथ, (५) वैद्यक-संबंधी पुस्तकें।

उससे यह श्रर्थ निकलता है कि हम यदि लोगोंके हृदय उन्मत करना चाहते हैं तो उक्त पांच प्रकारके वाड्मयकी उन्मति करनी चाहिए।

पारसालका जिक है। एक मित्रने सुमसे कहा, "मराठी भाषा कितनी जंची उठ सकती है, यह ज्ञानदेवने दिखाया, और वह कितनी नीचे गिर सकती है, यह हमारे आजके समाचारपत्र बता रहे हैं!" (साहित्य-सम्मेलनके) अध्यत्तकी आलोचना और हमारे मित्रके उद्गारका आर्थ "प्राधान्येन व्यपदेशः" स्त्रके अनुसार निकालना चाहिए। अर्थात् उनके कथनका यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि सभी समाचारपत्र अंच्राशः प्रशांत महासागरकी तहतक जा पहुंचे हैं। मोटे हिसाबसे परिस्थित क्या है, इतना ही बोध उनके कथनों-से लेना चाहिए। इस दृष्टिसे दुखपूर्वक स्वीकार करना पड़ता है कि यह आलोचना यथार्थ है।

लेकिन इसमें दोप किसका है ? कोई कहता है कि संपादकोंका, कोई कहता है पाठकोंका, कोई कहता है पूंजीपितयोंका । गुनाहमें तीनों ही शरीक हैं, ग्रोर "कमाईका हिस्सा" तीनोंको वरावर-वरावर मिलनेवाला है, इसमें किसीको कोई शक नहीं। परंतु मेरे मतसे—ग्रुपराधी ये तीनों भले ही हैं। न्यूपराध करनेवाला दूसरा ही है, ग्रोर वही इस पापका वास्तविक 'धनी' है। वह कोन है ?—साहित्यकी व्याख्या करनेवाला चटोर श्रथवा चित्रष्ट साहित्यकार।

"विरोधी विवादका वल, दूसरोंका जी जलाना, जली-कटी या तीखी वातें कहना, मखील (उपहास), छल (व्यंग्य), मर्मभेद (मर्मश्यां), आड़ी-टेढ़ी सुनाना (वक्रोक्ति), कठोरता, पेचीदगी, संदिग्धता, प्रतारणा (कपट)"—ज्ञानदेवने ये वाणीके दोप वताए हैं। परंतु हमारे साहित्यकार तो ठीक उन्हीं अवगुणोंको 'वाग्भृपा' या साहित्यकी सजावट मानते हैं। पिछले दिनों एक बार रामदासकी 'छोछी तथीयतवालोंको विनोद भाता है,' इस उक्तिपर कई साहित्यक वहे गरम हो गए थे। रामदासके आरायपर

ध्यान देकर, उससे उचित उपदेश लेनेके वदले इन लोगोंने यह श्राविष्कार किया कि विनोदका जीवन श्रीर साहित्यमें जो स्थान है, रामदास वही नहीं समस् पाए थे। उपहास, छल, मर्गस्पर्श श्रादि ज्ञानदेवने श्रस्वीकार किये, इसे भी हमारे साहित्यकार——श्रापनी साहित्यकी परिभाषाके श्रनुसार——ज्ञानदेवके श्रज्ञानका ही फल समर्भेंगे।

ज्ञानदेव या रामदासको राष्ट्र-कल्याग्यकी लगन थी श्रीर हमारे विद्वानोंको चटपटी भाषाकी चिंता रहती है, चाहे उससे राष्ट्रघात ही क्यों न होता हो—यह इन दोनोंमें मुख्य भेद हैं। हमारी साहित्य-निष्ठा ऐसी है कि चाहे सत्य भले ही मर जाय, साहित्य जीता रहे।

"हे प्रभो, अभीतक मुर्भ पूर्ण अनुभव नहीं होता है तो क्या, मेरे देव, में केवल कि ही बनकर रहूं।"—इन शब्दोंमें नुकाराम ईश्वरसे अपना दुखड़ा रोते हैं और ये (साहित्यकार) खोज रहे हैं कि नुकारामके इस वचनमें काव्य कहांतक सभा है! हमारी पाठशालाओं की शिक्ताका सारा तरीका ही ऐसा है। मैंने एक निवंध पढ़ा था। उसमें लेखकने नुलसीदासकी शेक्स-पियरसे नुलना की थी और किसका स्वभाव-चित्रण किस दर्जेंका है, इसकी चर्चा की थी। मतलब यह कि जो नुलसीदासकी रामायण हिंदुस्तानके करोड़ों लोगों के लिए—देहातियों के लिए भी—जीवनकी मार्ग-प्रदर्शक पुस्तक है उसका अध्ययन भी यह मला आदमी स्वभाव-चित्रणकी शैलीकी दृष्टिस करेगा। शार्यद कुछ लोगों को मेरे कथनमें कुछ अतिशयता प्रतीत हो, लेकिन मुभे तो कई बार ऐसा ही जान पड़ता है कि इन शैली-भक्तोंने राष्ट्रके शीलकी हत्याका उद्योग शुरू किया है।

शुकदेवका एक श्लोक है जिसका भावार्थ यह है कि "जिससे जनताका वित्त शुद्ध होता है, वही उत्तम साहित्य है।" जो साहित्य-शास्त्रकार कहलाते हैं, और जिनसे आज हम प्रभावित हैं, वे यह न्याख्या स्वीकार नहीं करते। उन्होंने तो श्रंगारसे लेकर वीभत्सतक विभिन्न रस माने हैं और यह निश्चित किया है कि साहित्य वही है जिसमें ये रस हों। साहित्यकी यह समूची न्याख्या स्वीकार कर लीजिए, उसमें कर्त्तन्य-शृत्यता मिला दीजिए, फिर कोई भी बतला दे कि आजके मराठी समाचारपत्रोंमें जो पाया जाता है, उसके सिवा और किस साहित्यका निर्माण हो सकता है ?

## ः ३७ ः लोकमान्यके चरणोंमें

त्राजका नैमित्तिक धर्म लोकमान्यका पुर्यस्मरण है । श्राज तिलककी पुर्यतिथि है।

१६२० में तिलक शरीर-रूपसे हमारे ख्रंदर नहीं रहे । उस समय मैं वंबई गया था । चार-पांच दिन पहले ही पहुंचा था । परंतु डाक्टरने कहा, 'श्रमी कोई डर नहीं है ।' इसलिए मैं एक कामसे साबरमती जानेको रवाना हुआ । मैं आधा रास्ता भी पार न कर पाया होऊंगा कि मुस्ने लोकमान्यकी मृत्युका समाचार मिला । मेरे श्रत्यंत निकटके श्रात्मीय, सहयोगी श्रीर मित्रकी मृत्युका जो प्रभाव हो सकता है, वही लोकमान्यके निधनका हुआ । मुस्तपर बहुत गहरा श्रसर हुआ । उस दिनसे जीवनमें कुछ नयापन-सा आ गया । मुस्ते ऐसा लगा मानो कोई बहुत ही प्रेम करनेवाला कुडुम्बी चल वसा हो । इसमें जरा भी श्रत्युक्ति नहीं है । श्राज इतने वरस हो गये । श्राज फिर उनका स्मरण करना है । लोकमान्यके चरणोंमें श्रपनी यह तुच्छ, श्रद्धांजलि श्रपनी गहरी श्रद्धाके कारण मैं चढ़ा रहा हूं ।

तिलक्के विषयमें जब मैं कुछ कहने लगता हूं तो मुंहसे शब्द निकालना कठिन हो जाता है, गद्गद हो उठता हूं। साधु-संतोंका नाम लेते ही मेरी जो स्थिति होती है वही इस नामसे भी होती है। मैं अपने निक्तका भाव प्रकट ही नहीं कर सकता। उत्कट भावनाको शब्दोंमें व्यक्त करना कठिन होता है। गीताका भी नाम लेते ही मेरी यही स्थिति हो जाती है। मानो स्फूर्तिका संचार हो जाता है। भावनाओंकी प्रचंड बाढ़ आ जाती है। यहित उमड़ने लगती है। परंतु यह बड़प्पन मेरा नहीं है। बड़प्पन गीताका है। यही हाल तिलक्के

नामका है। मैं तुलना नहीं करता। क्योंकि तुलनामें सदा दोष त्रा जाते हैं। परंतु जिनके नामस्मरएमें ऐसी स्कूचिं देनेकी शक्ति है, उन्होंमेंसे तिलक भी हैं। मानों उनके स्मरणमें ही शक्ति संचित है। रामनामको ही देखिए। कितने जड़ जीवोंका इस नामके स्मरणसे उद्धार हो गया, इसकी गिनती कौन करेगा ! श्रानेक श्रांदोलन, श्रानेक प्रंथ, इतिहास, पुराण—इनमेंसे किसी भी चीजका उतना प्रभाव न हुआ होगा जितना कि रामनामका हुआ है और हो रहा है। राष्ट्रोंका उदय हुआ और अस्त हुआ। राख्योंका विकास हुआ श्रीर लय हुआ। किंतु रामनामकी सत्ता श्रवाधितरूपसे विद्यमान है। तुलसीदासजीने कहा है—"कहडं नाम बड़ राम तें।" "हे राम, मुक्ते तुक्तसे तेरा नाम ही श्रधिक प्रिय है। तेरा रूप तो उस समयके श्रयोध्यावासियोंने श्रीर उस जमानेके नर-बानरोंने देखा। हमारे सामने तेरा रूप नहीं, लेकिन तेरा नाम है। जो महिमा तेरे नाममें है, वह तेरे रूपमें नहीं। हे राम, तूने शबरी, जयायु श्रादिका उद्धार किया। लेकिन वे तो सुसेवक थे। इसमें तेरा बड़प्पन कुछ नहीं। परंतु तेरे नामने श्रनेक खलजनोंका उद्धार किया, यह वेद कहते हैं।"

"शबरी गीध ६सेवकिन सुगति दीन्ह रघुनाथ। नाम डघारे श्रमित खल वेद-बिदित गुनगाथ॥"

तुलधीदासजी कहते हैं, रामकी महिमा गानेवाले मूढ़ हैं। रामने तो वह वह सेवकोंका ही उद्धार किया। परंतु नामने १ नामने असंख्य जड़मूढ़ोंका उद्धार किया। शवरी तो असामान्य स्त्री थी। उसका वैराग्य श्रीर उसकी भिक्त कितनी महान् थी। वैसा ही वह जटायु था। इन श्रेष्ठ जीवोंका, इन भक्तजनोंका रामने उद्धार किया। कीन वड़ी बात हुई १ परंतु रामनाम तो दुर्जनोंको भी उभारता है। श्रीर दरश्रसल मुफो इसका अनुभव हो रहा है। मुफते बड़ा खल दूसरा कीन हो सकता है १ मेरे समान दुष्ट मैं ही है। मुफते बड़ा खल दूसरा कीन हो सकता है १ मेरे समान दुष्ट मैं ही है। जिन्होंने पवित्र कर्म किये, श्रुपना शरीर परमार्थमें खपाया, उनके नाममें ऐसा सामर्थ्य श्रा जाता है।

इसीमें मनुष्यकी विशेषता है। त्राहार-विहारादि दूसरी वातोंमें मनुष्य श्रीर पशु समान ही हैं। परंतु जिस प्रकार मनुष्य पशु या पशुसे भी नीच वन सकता है, उसी प्रकार पराकमसे, पौरुषसे, वह परमात्माके निकट भी जा सकता है । मनुष्यमें ये दोनों शक्तियां हैं । खूव मांस श्रीर श्रंडे वगैरह खाः कर, दूसरे प्राणियोंका भन्नण कर वह शेरके समान हृष्ट-पुष्ट भी वन सकता है; या दूसरोंके लिए अपना शरीर भी फेंक सकता है । मनुष्य अपने लिए अनेकों-का घात करके पशु वन सकता है: या अनेकोंके लिए अपना विलदान कर पवित्रनामा भी वन सकता है। पशुकी शक्ति मर्यादित है। उसकी बुराईकी भी मर्यादा है। लेकिन मनुष्यके पतनकी या ऊपर उठनेकी कोई सीमा नहीं है। वह पण्रसे भी नीचे गिर सकता है। और इतना ऊपर चढ सकता है कि देवता ही वन जाता है। जो गिरता है, वही चढ़ भी सकता है। पशु श्रधिक गिर भी नहीं सकता, इसलिए चढ भी नहीं सकता । मनुष्य दोनों वार्तोंमें पराकाण्ठा कर सकता है। जिन लोगोंने अपना जीवन सारे संसारके लिए ग्रपंश कर दिया, उनके नाममें वहत वड़ी पवित्रता ग्रा जाती है । उन-का नाम ही तारेके समान हमारे सम्मुख रहता है । हम नित्य तर्पण करते हए कहते हैं, 'विषय्टं तर्पयामि', 'भारद्वाजं तर्पयामि', 'ग्रात्रं तर्पयामि', इन अधियोंके वारेमें हम क्या जानते हैं ? क्या सात या ब्राठ सौ पन्नोंमें उनकी जीवनी लिख सकते हैं ? शायद एकाघ सफा भी नहीं लिख सकेंगे । लेकिन उनकी जीवनी न हो तो भी विसण्ठ--यह नाम ही काफी है। यह नाम ही तारक है। श्रीर कुछ रोप रहे या न रहे, केवल नाम ही तारेके समान मार्ग-दर्शक होगा, प्रकाश देगा । मेरा विश्वास है कि सैकड़ों वर्षोंके वाद तिलक-का नाम भी ऐसा ही पवित्र माना जायगा । उनका जीवन-चरित्र ग्रादि वहुत-सा नहीं रहेगा, किंतु इतिहासके त्राकारामें उनका नाम तारेके समान चमकता रहेगा ।

हम महापुरुपोंके चारिज्यका श्रानुसरण करना चाहिए, न कि उनके चरित्र-का। दरश्रसल महत्त्व चारिज्यका है। शिवाजी महाराजने सी-दो-सी किले वनवाकर स्वराज्य प्राप्त किया। इसलिए श्राज यह नहीं समझना चाहिए कि उसी तरह किले बनानेसे स्वराज्य प्राप्त होगा । किंतु जिस वृत्तिसे उन्होंने अपना जीवन विताया और लड़ाई की, वह वृत्ति, वे गुण हमें चाहिएं । जिस वृत्तिसे शिवाजीने काम किया, उस वृत्तिसे हम श्राज भी स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं । इसीलिए मैंने कहा है कि उस समयका रूप हमारे कामका नहीं है, उसका भीतरी रहस्य उपयोगी है । चिरत्र उपयोगी नहीं, चारित्र्य उपयोगी है । कर्त्तं व्या करते हुए उनकी जो वृत्ति थी वह हमारे लिए श्रावश्यक है । उनके गुणोंका स्मरण श्रावश्यक है । इसीलिए तो हिन्दुश्रोंने चरित्रका योभ छोड़कर नामस्मरण्पर जोर दिया । इतने महान् व्यक्तियोंका सारा चिरत्र दिमागमें रखनेकी कोशिश करें तो उसीके मारे दम घुटने लगे। इसीलिए केवल गुणोंका स्मरण करना है, चिरत्रका श्रनुकरण नहीं ।

एक कहानी मशहूर है । कुछ लड़कोंने 'साहसी यात्री' नामकी एक पुस्तक पढ़ी। कीरन यह तय किया गया कि जैसा उस पुस्तकमें लिखा है, वैसा ही हम भी करें । उस पुस्तकमें वीस-पच्चीस युवक थे। ये भी जहां-तहां-से वीस-पच्चीस इकट्ठे हुए। पुस्तकमें लिखा था कि वे एक जंगलमें गये। किर क्या था ? ये भी एक जंगलमें पहुंचे। पुस्तकमें लिखा था कि उन लड़कों-को जंगलमें एक शेर मिला। अब ये वेचारे शेर कहांसे लायें ? आखिर, उनमें जो एक बुद्धिमान लड़का था वह कहने लगा, ''अरे भाई, हमने तो शुक्से आखिरतक गलती ही की। हम उन लड़कोंकी नकल उतारना चाहते हैं। लेकिन यहां तो सब कुछ उलटा ही हो रहा है। वे लड़के कोई पुस्तक पढ़कर थोड़े ही निकले थे मुसाफिरी करने! हमसे तो शुक्में ही गलती हुई।"

तारपर्य यह कि हम चरित्रकी सारी घटनाश्रोंका श्रमुकरण नहीं कर सकते। चिरत्रका तो विस्मरण होना चाहिए। केवल गुणोंका स्मरण पर्याप्त है। इतिहास तो भूलनेके लिए ही है श्रीर लोग उसे भूल भी जाते हैं। लड़कोंके ध्यानमें वह सब-का-सब रहता भी नहीं है। इसके लिए उनपर फिज्रूल मार भी पड़ती है। इतिहाससे हमें सिर्फ गुण ही लेने चाहिएं। जो गुण हैं, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए, श्रद्धापूर्वक याद रखना चाहिए। पूर्वजोंके गुणोंका श्रद्धापूर्वक

स्मरण ही श्राद्ध है। यह श्राद्ध पावन होता है। त्र्याजका श्राद्ध मुक्ते पावन प्रतीत होता है। उसी प्रकार त्र्यापको भी त्र्यवश्य होता होगा।

तिलकका पहला गुण कीन-सा था ? तिलक जातितः ब्राह्मण थे । लेकिन जो ब्राह्मण नहीं हैं, वे भी उनका गुण स्मरण कर रहे हैं। तिलक महाराष्ट्रके मराठे थे। लेकिन पंजाबके पंजाबी और वंगालके वंगाली भी उन्हें पूच्य मानते हैं। हिंदुस्तान तिलकका ब्राह्मणस्व श्रीर उनका मराठापन, सब कुळु भूल गया है। यह चमत्कार है। इसमें रहस्य है—दोहरा रहस्य है। इस चमत्कारमें तिलकका गुण तो है ही, हमारे पूर्वजोंकी कमाईका भी गुण है। जनताका एक गुण श्रीर तिलकका एक गुण—दोनोंके प्रभावसे यह चमत्कार हुश्रा कि ब्राह्मण श्रीर महाराष्ट्रीय तिलक सारे भारतमें सभी जातियों द्वारा पूजे जाते हैं। दोनोंके गुणकी श्रीर हमें ध्यान देना चाहिए।

इस ग्रवसरपर मुभे ग्रहल्याकी कथा याद ग्रा रही है । रामायणुमें मुक्ते ग्रहल्याकी कथा वहुत सुहाती है। रामका सारा चरित्र ही श्रेष्ठ है ग्रीर उसमें यह कथा बहुत ही प्यारी है। ग्राज भी यह बात नहीं कि हमारे ग्रंदर राम (सत्त्व) न रहा हो । ग्राज भी राम है। राम-जन्म हो चुका है, चाहे उसका किसीको पता हो या न हो । परंतु आज राष्ट्रमें राम है, क्योंकि अन्यथा यह जो थोड़ा-बहुत तेजका संचार देख पड़ता है, वह न दिखाई देता । गहराईसे देखें तो त्राज रामका त्रवतार हो चुका है। यह जो रामलीला होरही है, इसमें कौन-सा हिस्सा लूं, किस पात्रका ग्राभिनय करूं, यह मैं सोचने लगता हूं। रामकी इस लीलामें में क्या वन् ? लद्मण वन् ? नहीं, नहीं। उनकी वह जागृति, वह भिनत कहांसे लाऊं ? तो क्या भरत वनुं ? नहीं, भरतकी कर्त्तव्य-दर्जता, वसरदायिस्वका बोध, उनकी दयालता ग्रोर त्याग कहांसे लाऊ ? हनुमान-का तो नाम भी मानो रामका हृदय हो है । तो किर गांठमें पुरुष नहीं है, इसलिए क्या रावण वन् ? ऊंऽऽहं । रावण भी नहीं वन सकता । रावणकी उत्कटता, महत्त्वाकांचा मेरे पास कहां हे ? फिर में कीन-सा स्वांग लूं ? किस पातका ग्रामिनय कर ? क्या ऐसा कोई पात्र नहीं है जो मैं वन सकू ? जटायु, शबरी १-ये तां मुसेवक थे । ग्रांवमें मुक्ते ग्रहल्या नजर ग्राई ।

ब्रहल्या तो पत्थर वनकर वैठी थी ।

सोचा, मैं श्रहल्याका श्रिमनय करूं। जड़ पत्थर वनकर बैठूं। इतनेमं वह श्रहल्या वोल उठी, ''सारी रामायणमें सबसे तुच्छ जड़-मूढ़ पात्र क्या में ही टहरी ! श्ररे बुद्धिमान, क्या श्रहल्याका पात्र सबसे निकृष्ट है ! मुभमें क्य कोई योग्यता ही नहीं ! श्ररे, रामकी यात्रामें तो श्रयोध्यासे लेकर रामेश्वरत हजारों पत्थर थे, उनका क्यों नहीं उद्धार हुश्रा ! में कोई नालायक पत्थर नहीं हूं। में भी गुणी पत्थर हूं।" श्रहल्याकी वात मुभे जंच गई। परंतु श्रहल्याके पत्थर में गुण थे, तो भी यह सारी महिमा केवल उस पत्थरकी नहीं। उसी प्रकार सारी महिमा रामके चरणोंकी भी नहीं। श्रहल्याके समान पत्थर श्रीर रामके चरणों-जैसे चरण, दोनोंका संयोग चाहिए। न तो रामके चरणोंसे दूसरे पत्थरोंका ही उद्धार हुश्रा श्रीर न किसी टूसरेके चरणोंसे श्रहल्याका ही।

इसे मैं ग्रहल्या-राम-न्याय कहता, हूं । दोनोंके मिलापसे काम होता है । यही न्याय तिलक के दृष्टांतपर घटित होता है । तिलक का ब्राह्म एक, महा-राष्ट्रीयत्व ग्रादि सब भूलकर सारा हिंदुस्तान उनकी पुण्य-स्मृति मनाता है । इस चमत्कारमें तिलक के गुण ग्रीर जनता के गुण, दोनोंका स्थान है। इस चमत्कारमें तिलक के गुण ग्रीर जनता के गुण, दोनोंका स्थान है। इस चमत्कारके दोनों कारण हैं। कुछ गुण तिलक का है ग्रीर कुछ उन्हें मानने-वाली साधारण जनताका। हम इन गुणोंका जरा पृथक करण करें।

तिलकका गुण यह था कि उन्होंने जो कुछ किया उसमें सारे भारतवर्षका विचार किया । तिलक के फूल वंबईमें गिरे, इसलिए वहां उनके स्मारक मंदिर होंगे । उन्होंने मराठीमें लिखा, इसलिए मराठी भाषामें उनके स्मारक होंगे । लेकिन तिलक ने जहां कहीं जो कुछ, किया—चाहे जिस भाषामें क्यों न किया हो, वह सब भारतवर्षके लिए किया । उन्हें यह श्रिभमान नहीं था कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं महाराष्ट्रका हूं । उनमें पृथकताकी, भेदकी, भावना नहीं थी । वह महाराष्ट्रीय थे तो भी उन्होंने सारे भारतवर्षका विचार किया । जिन अर्वाचीन महाराष्ट्रीय विभृतियोंने सारे भारतवर्षका विचार किया, तिलक उनमेंसे एक थे । श्रीर दूसरे जो मेरी दिल्के सामने श्राते हैं, वह थे महिष

न्यायमृति रानडे । तिलकने महाराष्ट्रको श्रपनी जेवमें रक्खा श्रीर सारे हिंदु स्तान-के लिए लड़ते रहे । "हिंदुस्तानके हितमें मेरे महाराष्ट्रका भी हित है, इसीलिए पूनेका हित है, पूनेमें रहनेवाले मेरे परिवारका हित है श्रीर परिवारमें रहनेवाले मेरा भी हित है । हिंदुस्तानके हितका विचार करनेसे उसीमें महाराष्ट्र, पूना, मेरा परिवार श्रीर में, सबके हितका विचार श्रा जाता है।" यह तत्त्व उन्होंने जान लिया था, श्रीर उसीके श्रमुसार उन्होंने काम किया । ऐसी विशाल उन-की व्याख्या थी । जो सच्ची सेवा करना चाहता है, उसे वह सेवा किसी मर्यादित स्थानमें करनी पड़ेगी । लेकिन उस मर्यादित स्थानमें रहकर की जाने-वाली सेवाके पीछे जो वृत्ति रहेगी, वह विशाल, व्यापक श्रीर श्रमर्यादित होनी चाहिए ।

शालग्राम मर्यादित है। लेकिन उसमें मैं जिस भगवान्के दर्शन करता हूं, वह सर्वत्रहांडच्यापी, चर-ग्रचर, जड़-चेतना सबमें निवास करने वाला ही है। तभी तो वह वास्तविक पूजा हो सकती है। 'जलेस्थले तथा काब्ठे विद्याः पर्वत-मूर्योति।' उस त्रिभुवन-व्यापक विष्युको यदि वह पुजारी शालग्राममें न देखेगा तो उसकी पूजा निरा पागलपन होगी। सेवाकरनेमें भी खूबी है, रहस्य है। ग्रपने गांवमें रहकर भी मैं विश्वेश्वरकी सेवा कर सकता हूं। दूसरेको न लूटते हुए जो सेवा की जाती है वह ग्रनमोल हो सकती है, होती भी है।

नुकारामने अपना देहू नामक गांव नहीं छोड़ा। रामदास दस गांवोंमें विचरे और सेवा करते रहे। फिर भी दोनोंकी सेवाका फल एक है, अनंत है। विद वृद्धि न्यापक हो तो अल्प कमसे भी अपार मूल्य मिलता है। सुदामा मुद्दीभर ही तंडुल लेकर गये थे, लेकिन उन तंडुलोंमें प्रचंड राक्ति थी। सुदामाकी वृद्धि न्यापक थी। बहुत बड़ा कम करनेपर भी कुछ अभागोंको बहुत थोड़ा फल मिलता है। लेकिन सुदामा छोटे-से कमसे बहुत बड़ा फल प्राप्त कर सके। जिसकी वृद्धि शुद्ध, निष्पाप, पवित्र तथा समत्वयुक्त है, भिक्तमय और प्रेममय है, वह छोटी सी भी किया करे तो भी उसका फल महान् होता है। मृल्य बहुत बड़ा होता है। यह एक महान् आध्यात्मिक

सिद्धांत है। मांका पत्र दो ही शब्दोंका क्यों न हो, विलक्ष्य प्रभाव डालता है। वह प्रेमकी स्याहीसे पवित्रताके स्वच्छ कागजपर लिखा होता है। दूसरा कोई पोथा कितने ही सफेद कागजपर क्यों न लिखा हुन्ना हो, यदि उसके मूलमें शुद्ध बुद्ध न हो, निर्मल बुद्धि न हो, जो कुछ लिखा गया है वह प्रेममें ढला हुन्ना न हो, तो सारा पोथा वेकार है।

परमारमाके यहां 'कितनी सेवा', यह पृछ नहीं है। 'कैसी सेवा', यह पृछ है। तिलक ऋरयंत बुद्धिमान, विद्वान् , नाना शास्त्रोंके पंडित थे, इसलिए उनकी सेवा अनेकांगी और बहुत बड़ी है। परंतु तिलकने जितनी कीमती सेवा की, उतनी ही कीमती सेवा एक देहाती सेवक भी कर सकता है। दिलककी सेवा विपुल और वहुत्रंगी थी तो भी उसका मूल्य और एक स्वच्छ सेवककी सेवाका मूल्य वरावर हो सकता है। एक गाड़ीभर ज्वार रास्तेसे जा रही हो. लेकिन उसकी कीमत मैं श्रपनी छोटी सी जेवमें रख सकता हूं । दस हजारका नोट श्रपनी जेवमें रख सकता हूं । उसपर सरकारी मुहरभर लगी हो । श्रापकी सेवापर व्यापकताकी मुहर लगी होनी चाहिए । ब्रागर कोई सेवा तो वहत करे पर व्यापक दृष्टि ऋौर वृत्तिसे न करे तो उसकी कीमत व्यापक दृष्टिसे की हुई छोटी सी सेवाकी श्रपेक्ता कम ही मानी जायगी। व्यापक वृत्तिसे की हुई अल्प सेवा अनमोल हो जाती है, यह उसकी खूबी है। श्राप श्रीर मैं सव कोई सेवा कर सकें, इसीलिए परमात्माकी यह योजना है। चाहे जहां चाहे जो कुछ भी कीनिए, पर संकुचित दृष्टिसे न कीजिए । उसमें व्यापकता भर दीनिए । यह व्यापकता त्राजके कार्यकर्तात्रोंमें कम पाई जावी है। कुशल कार्यकर्ता श्राज संकुचित दृष्टिसे काम करते हुए देख पड़ते हैं।

तिलककी दृष्टि न्यापक थी, इसिलए उनके चारिन्यमें मिटास श्रीर श्रानंद है। हिंदुस्तानके ही नहीं, विलक्ष संसारके किसी भी समाजके वास्तविक हितका विरोध न करते हुए चाहे जहां सेवा कीजिए। चाहे वह एक गांवकी ही सेवा क्यों न हो, वह श्रानमोल है। परंतु यदि बुद्धि व्यापक हो तो श्रापनी दृष्टि व्यापक बनाइए। फिर देखिए, श्रापके कमोंमें कैसी स्फूर्त्तिका संचार होता हैं। कैसी विजलीका संचार होता हैं। तिलकमें यही व्यापकता थी। मैं

भारतीय हूं, यह शुरूसे ही उनकी वृत्ति रही। वंगालमें श्रांदोलन शुरू हुश्रा। उन्होंने दोड़कर उसकी मदद की। वंगालका साथ देनेके लिए महा-राष्ट्रको खड़ा किया। स्वदेशीका डंका वजवाया। "जब वंगाल लड़ाईके मैदानमें खड़ा है तो हमें भी जाना ही चाहिए। जो वंगालका दु:ख है, वह महाराष्ट्रका भी दु:ख है।" ऐसी व्यापकता, सार्वराष्ट्रीयता तिलकमें थीं। इसीलिए पूनेके निवासी होकर भी वे हिन्दुस्तानके प्राण वन गये। सारे देशके प्रिय वने। तिलक सारे भारतवर्षके लिए पूजनीय हुए, इसका एक कारण यह था कि उनकी दृष्टि सार्वराष्ट्रीय थी, व्यापक थी।

लेकिन इसका एक दूसरा भी कारण था। वह था जनताकी विशेषता। जनताका यह गुण कार्यकर्ताश्रोंमें भी है, क्योंकि वे भी तो जनताके ही हैं। लेकिन उनको खुद इस वातका पता नहीं है। तिलक्के गुणके साथ जनताके गुणका स्मरण भी करना चाहिए, क्योंकि तिलक अपनेश्रापको जनताके चरणोंकी धूल समभते थे। जनताके दोष, जनताकी दुर्वलता, जनताकी शुटियां, सन कुछ वे अपनी ही समभते थे। वे जनतासे एकहप होगये थे, इसलिए जनताके गुणोंका स्मरण तिलक्के गुणोंका स्मरण ही है।

यह जो जनताका गुए है, वह हमारा कमाया हुआ नहीं है। हमारे महान्, पुरुयवान्, विशाल दृष्टिवाले पूर्वजोंकी यह देन है। यह गुए मानो हमने अपनी मांके दूधके साथ ही पिया है। उन अेष्ठ पूर्वजोंने हमें यह सिखाया कि मनुष्य किस प्रांतका, किस जातिका है, यह देखनेके वदले इतना ही देखों कि वह भला है या नहीं, वह भारतीय है या नहीं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि भारतवर्ष एक राष्ट्र है। कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजोंने यहां आकर हमें देशाभिमान सिखलाया। तब कहीं हम राष्ट्रीयतासे परिचित हुए। पर यह गलत है। एकराष्ट्रीयताकी भावना अगर हमें किसीने सिखाई है तो वह हमारे पुरुयवान पूर्वजोंने। उन्होंकी कृपसे यह अन्ठी देन हमें प्राप्त हुई है।

हमारे राष्ट्रिपिने हमें यह सिखावन दी है कि 'दुर्लभं भारने जन्म' । 'दुर्लभं वंगेषु जन्म', 'दुर्लभं गुर्जरेषु जन्म', ऐसा उन्होंने नहीं कहा । ऋषिने तो यही कहा कि 'दुर्लभं भारते जन्म' । काशीमें गंगातटपर रहने-वालेको किस वातकी तंड़प होती है ? वह इसके लिए तड़पता है कि काशीकी गंगाकी वहंगी या कांवर भरकर कत्र रामेश्वरको चढ़ाऊं ? मानो काशी ह्यौर रामेश्वर उसके मकानका ह्यांगन ह्यौर पिछ्याड़ा हो । वास्तवमें तो काशी ह्यौर रामेश्वर उसके मकानका ह्यांगन ह्यौर पिछ्याड़ा हो । वास्तवमें तो काशी ह्यौर रामेश्वर उसके मकानका ह्यांगन ह्यौर पिछ्याड़ा हो । वास्तवमें तो काशी ह्यौर रामेश्वरमें पन्द्रह सो मीलका फासला है, परंतु ह्यापको ह्यापके श्रेष्ट ऋपियोंने ऐसा वैभव दिया है कि ह्यापका ह्यांगन पंद्रह सो मीलका है । रामेश्वरमें रहनेवाला इसलिए तड़पता है कि रामेश्वरके समुद्रका जल काशी-विश्वेश्वरके मस्तकपर चढ़ाऊं । वह रामेश्वरका समुद्र-जल काशीतक ले जायगा । कावेरी श्रीर गोदावरीके जलमें नहानेवाला भी जय 'गंगे', 'हरगंगे' ही कहेगा । गंगा हिर्फ काशीमें ही नहीं, यहांपर भी है । जिस वर्तनमें हम नहानेके लिए पानी लेते हैं, उसे भी गंगाजल (गंगालय) नाम दे दिया है । कैसी व्यापक ह्यौर पवित्र भावना है यह । यह भारतीय भावना है ।

यह मावना श्राध्यात्मिक नहीं, किंतु राष्ट्रीय है । श्राध्यात्मिक मनुष्य 'दुर्लिम' भारते जन्म' नहीं कहेगा । वह श्रीर ही कहेगा । जैसा कि नुकारामनं कहा, 'श्रामुचा स्त्रदेश । भुवनत्रया मध्यें वास ॥' (स्त्रदेशो भुवनत्रयम्) उन्होंने श्रात्माकी मर्यादाको व्यापक वना दिया । सारे दरवाजों, सारे किलोंको तोडकर श्रात्माको प्राप्त किया । नुकारामके समान महापुरुपोंने, जो श्राध्यात्मिक रंगमें रंगे हुए थे, श्रपनी श्रात्माको स्वतंत्र संचार करने दिया । 'श्रणोरणायान् महतो महीयान्' इस भावनाते प्रेरित होकर, सारे मेद-भावोंको पार कर जो सर्वत्र चिन्मयताके दर्शन कर सकें, वे धन्य हैं । लोग भी समक गये कि ये सारे विश्वके हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है । परंतु 'दुर्लिम' भारते जन्म' की जो कल्पना श्राप्योंने की, वह श्राध्यात्मिक नहीं, राष्ट्रीय है ।

वाल्मीकिने अपनी रामायणके प्रारंभिक श्लोकोंमें रामके गुणोंका वर्णन किया है। रामका गुणगान करते हुए राम कैसे थे, इसका वे यों वर्णन करते हैं कि, 'समुद्रइव गाम्भीयें स्थेयें च हिमवानिव'—"स्थिरता ऊपरवाले हिमालय- जैसी श्रीर गांभीयं पैरोंके निकटवाले समुद्र-जैसा।" देखिए, कैसी विशाल उपमा है। एक सांसमें हिमालयसे लेकर कन्याकुमारीतकके दर्शन कराए। पांच मील ऊंचा पर्वत श्रीर पांच मील गहरा सीगर एकदम दिखाए। तभी तो यह रामायण राष्ट्रीय हुई। वाल्मीकिके रोम-रोममें राष्ट्रीयत्व भरा हुश्रा था, इसलिए वे सार्वराष्ट्रीय रामायण रच सके। उनकी रामायण संस्कृत में है तो भी सबकी श्रादरणीय है। वह जितनी महाराष्ट्रमें प्रिय है, उतनी ही मंद्रासकी तरफ केरलमें भी है। श्लोकके एक ही चरणमें उत्तर भारत श्रीर दिल्लाणका समावेश कर दिया। विशाल श्रीर मन्य उपमा है।

हमसे कोई पूछे कि तुम कितने हो, तो हम तुरंत बोल उठेंगे, हम पैंतीस करोड़ बहन-भाई हैं। श्रंग्रेजसे पूछो तो वह चार करोड़ बतलाएगा। फरांसीसी सात करोड़ बतलाएगा। जर्मन छु: करोड़ बतलाएगा। बेलिजयन साठ लाख बतलाएगा। यूनानी श्राध करोड़ बतलाएगा। श्रीर हम पैं—ती—स करोड़! ऐसा फर्क क्यों हुश्रा? हमने इन पैंतीस करोड़को एक माना। उन्होंने नहीं माना। सच पूछो तो जर्मनोंकी भाषा श्रीर फरांसीसियोंकी भाषा श्रीयक विसहश नहीं है, जैसी मराठी श्रीर गुजराती। यूरोपकी भाषाएं लगभग एक-सी हैं। उनका धर्म भी समान है। भिन्न-भिन्न राष्ट्रोंमें परस्पर रोटी-वेटी व्यवहार भी होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने यूरोपके श्रालग-श्रालग डकड़े कर दाले! हिंदुस्तानके प्रांतोंने श्रापनेको श्रालग-श्रालग नहीं माना। यूरोपके लोगोंने ऐसा मान लिया। हिंदुस्तान भी तो रुसको छोड़ बाकीके सारे यूरोपके बरावर एक खंड (महाद्वीप) ही है। लेकिन हमने भारतको एक खंड, यानी श्रानेक देशोंका समुदाय न मानकर भारतवर्षके नामसे सारा एक ही देश माना, एक राष्ट्र माना।

उन ग्रामाने यूरोपवासियोंने सारा यूरोप एक नहीं माना । उन्होंने यूरोप-को एक खंड (महाद्वीप) माना । उसके छोटे-छोटे टुकड़े किये। एक-एक टुकड़ेको ग्रापना मान लिया ग्रीर एक दूसरेसे घनघोर युद्ध किये। पिछले महा-समरको ही ले लीजिए। लाखाँ लोग मरे। वे एक दूसरेसे लड़े, मगर ग्रापसमें नहीं लड़े । यह कुत्र्र उन्होंने नहीं किया । लेकिन हमने भारतको एक राष्ट्र मान लिया श्रीर हम श्रापसमें लड़े ।

अप्रेज या यूरोपीय इतिहासकार हमसे कहा करते हैं कि ''तुम आपसमें लड़ते रहे, श्रांतस्य कलह करते रहे।" श्रापसमें लड़ना बरा है, यह तो मैं भी मानता हूं । लेकिन यह दोष स्वीकार करते हुए भी मुक्ते इस आरोपपर अभि-मान है। हम लड़े, लेकिन आपसमें । इसका अर्थ यह हुआ कि हम एक हैं, यह बात इन इतिहासकारोंको. भी मंजूर है। उनके स्त्राचेपमें ही यह स्वीकृति श्रा गई है। कहा जाता है कि यूरोपीय राष्ट्र एक दूसरेसे लड़े, लेकिन अपने ही देशमें त्रापसमें नही लड़े। लेकिन इसमें कीन सी बड़ाई है। एक छोटे-से मानवसमुदायको श्रपना राष्ट्र कहकर यह शेखी बघारना कि हमारे श्रंदर एकता है, आपसमें फूट नहीं है, कौन-सी बहादुरी है । मान लीजिए कि मैंने श्रपने राष्ट्रकी 'मेरा राष्ट्र यानी मेरा शरीर' इतनी संकुचित व्याख्या कर ली; तो त्रापसमें कमी युद्ध ही न होगा। हां, मैं ही त्रपने मुं हपर चटसे एक यप्पड़ जड़ दूं तो अलबत्ता लड़ाई होगी। परन्तु 'मैं ही मेरा राष्ट्र हूं' ऐसी. व्याख्या करके मैं अपने भाईसे, मांसे, किसीसे भी लडूं, तो भी यह आपसकी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो अपने साहे तीन हाथके शरीरको ही त्रपना राष्ट्र मान लिया है। सारांश, हम श्रापसमें लड़े, यह श्रमियोग सही है, परंतु वह अभिमानास्पद भी है, क्योंकि इस अभियोगमें ही अभियोग लगानेवालेने यह मान लिया है कि हम एक है, हमारा एक ही राष्ट्र है । यूरोपके श्रमागोंने इस कल्पनाका विनाश किया । हमें उसकी शिक्षा दी गई है। इतना ही नहीं, वह हमारी रग-रगमें पैठ गई है। हम पुराने जमानेमें आपसमें लड़े, तो भी यह एकराष्ट्रीयताकी भावना आज भी विद्यमान है। महाराष्ट्रने पंजावपर, गुजरात श्रीर वंगालपर चढ़ाइयां कीं, फिर भी यह एकराष्ट्रीयताकी, आरसीयताकी भावना नष्ट नहीं हुई।

जनताके इस गुणकी वदौलत तिलक सब प्रांतोंमें प्रिय श्रीर पूच्य हुए । तिलक-गांधी तो श्रलीकिक पुरुष हैं । सब प्रांत उन्हें पूजेंगे ही । परंतु राज-गोपालाचार्य, जमनालालजी श्रादि तो साधारण मनुष्य हैं । लेकिन उनकी मी सारे प्रांतोंमें प्रतिष्ठा है। पंजाव, महाराष्ट्र, कर्नाटक उनका ब्रादर करते हैं। हमें उसका पता मले ही न हो, लेकिन एकराष्ट्रीयताका यह महान् गुण हमारे खूनमें ही धुल-मिल गया है। हमारे यहां एक प्रांतका नेता दूसरे प्रांतमें जाता है, लोगोंके सामने ब्रापने विचार रखता है। क्या यूरोपमें यह कभी हो सकता है ! जरा जाने दोजिए मुलोलिनोको रूसमें फासिष्मपर व्याख्यान देने। लोग उसे पत्थर मार-मारकर कुचल डालेंगे या फांसीपर लटका देंगे। हिटलर ब्रोर मुलोलिनी जब मिलते हैं तो कैसा जबरदस्त बंदोबस्त किया जाता है, कैसी चुपचाप गुप्त रूपसे मुलाकात होती है। मानो दो खूनी ब्रादमी किसी साजिशके लिए एक दूसरेसे मिल रहे हैं! किले, परकोटे, दीवारें सब तरफ खड़ी करके सारे यूरोपमें हेष ब्रोर मत्सर फैला दिया है इन लोगोंने। पर हिंदुस्तानमें ऐसी बात नहीं है। तिलक-गांधीको छोड़ दीजिए। ये लोकोत्तर पुरुष हैं। किंतु दूसरे साधारण लोगोंका भी सर्वत्र ब्रादर होता है। लोग उनकी वार्त ध्यानसे सुनते हैं। ऐसी राष्ट्रीय भावना ऋषियोंने हमें सिखाई है। समाज ब्रौर जनतामें सर्वत्र इसका ब्रासर मौजूद है। ब्राजत रूपसे वह हमारी नस-नसमें विद्यमान है।

हमें इस गुणका पता नहीं था। श्राइए, श्रव ज्ञानपूर्वक हम उससे परिचय कर लें। श्राज तिलकका स्मरण सर्वत्र किया जायगा। उनके ब्राह्मण होते हुए भी, महाराष्ट्रीय होते हुए भी, सब जनता सर्वत्र उनकी पूजा करेगी, क्योंकि तिलककी दृष्टि व्यापक थी। वह सारे भारतवर्षका विचार करते थे। यह सारे हिंदुस्तानसे एकरूप हो गये थे। यह तिलककी विशेषता है। भारतकी जनता भी पांताभिमान श्रादिका खयाल न करती हुई गुणोंको पहचानती है। यह भारतीय जनताका गुण है। इन दोनोंके गुणोंका यह चमस्कार है कि तिलकका सर्वत्र सब लोग समरण कर रहे हैं। जैसे एक ही श्रामकी गुठलीसे पेड़, शाखा श्रोर श्राम पैदा होते हैं, उसी प्रकार एक ही भारतमाताके बाह्मतः जुदा-जुदा पुत्र दिखाई देते हैं -कोई कोची, कोई स्नेही। फिर भी मीठे श्रीर मुलायम श्राम जिस गुठलीसे पेदा होते हैं, उसीसे पेड़का कठिनघड़ भी पेदा होता है। इसी तरहते हम जपरसे कितने ही भिन्न क्यों न दिखाई दें,

तो भी हम एक ही भारतमाताकी संतान हैं, यह कदापि न भूलना चाहिए। इसे घ्यानमें रखकर प्रेम-भाव बढ़ाते हुए सेवकोंको सेवाके लिए तैयार होना चाहिए। तिलकने ऐसी ही सेवा की। आशा है, आप भी करेंगे।

#### ः ३८ ः

### निर्भयताके प्रकार

निर्भयता तीन प्रकारकी होती है—विज्ञ निर्भयता, ईरवरनिष्ठ निर्भयता, विवेकी निर्भयता। 'विज्ञ' निर्भयता वह निर्भयता है जो खतरोंसे परिचय प्राप्त करके उनके इलाज जान लेनेसे आती है। यह जितनी प्राप्त हो सकती हो, उतनी कर लेनी चाहिए। जिसकी सांपोंसे जान-पहचान हो गई, निर्विप और सविष सांपोंका भेद जिसने जान लिया, सांप पकड़नेकी कला जिसे सिद्ध हो गई, सांप काटनेपर किये जानेवाले इलाज जिसे मालूम हो गये, सांपसे वचनेकी युक्ति जिसे विद्ति हो गई, वह सांपोंकी तरफसे काफी निर्भय हो जायगा। अवश्य ही यह निर्भयता सांपोंतक ही सीमत रहेगी। हरएकको शायद वह प्राप्त न हो सके, लेकिन जिसे सांपोंमें रहना पड़ता है, उसके लिए यह निर्भयता न्यावहारिक उपयोगकी चीज है! क्योंकि उसकी बदौलत जो हिम्मत आती है वह मनुष्यको अस्वाभाविक आचरणसे बचाती है। लेकिन यह निर्भयता मर्यादित है।

दूसरी यानी ईश्वरिनष्ठ निर्भयता, मनुष्यको पूर्ण निर्भय बनाती है। परंतु दीर्घ प्रयत्न, पुरुषार्थ, भिक्त इत्यादि साधनोंके सतत अनुष्ठानके विना वह प्राप्त नहीं होती। जब वह प्राप्त होगी तो किसी अवांतर सहायताकी जल्रत ही न रहेगी।

इसके बाद तीसरी विवेकी निर्भयता है। वह मनुष्यको अनावश्यक और कटपटांग साहस नहीं करने देती। और फिर भी श्रगर खतरेका सामना करना ही पड़े तो विवेकसे बुद्धि शांत रखना सिखाती है। साधकको चाहिए कि वह इस विवेकी निर्भयताकी ब्रादत डालनेका प्रयत्न करे । वह हरएककी पहुंचमें है ।

मान लीजिए कि मेरा शेरसे सामना हो गया और वह मुभपर भपटना ही चाहता है। संभव है कि मेरी मृत्यु अभी बदी ही न हो। अगर वदी हो तो वह टल नहीं सकती। परंतु यदि मैं भ्यमीत न होकर अपनी बुद्धि शांत रखनेका प्रयस्त करूं तो बचनेकां कोई रास्ता स्भनेकी संमावना है। या ऐसा को उपाय न स्भे तो भी अगर मैं अपना होश बनाये रखूं तो अंतिम समयमें हरि-स्मरण कर सक्ंगा। ऐसा हुआ तो यह परम लाम होगा। इस प्रकार यह विवेकी निर्भयता दोनों तरहसे लाभदायी है। और इसीलिए यह सबके प्रयस्नोंका विषय होने योग्य है।

[ग्रक्त्वर, १६४०

#### ः ३९ : ञ्रात्मराक्तिका ञ्रनुभव

श्राप सब जानते हैं कि आज गांधीजीका जन्म-दिन है। ईश्वरकी कृपासे हमारे इस हिंदुस्तानमें गांधीजी-जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति इससे पहले भी हुए हैं। ईश्वर हमारे यहां समय-समयपर ऐसे श्रच्छे व्यक्ति भेजता आया है। आइये, हम ईश्वरसे प्रार्थना करें कि हमारे देशमें सत्पुरुषोंकी ऐसी ही श्रखंड परंपरा चलती रहे।

में त्राज गांधीजीके विषयमें कुछ न कहूंगा । त्रापने नामसे कोई उत्सव हो, यह उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने इस सप्ताहको खादी-सप्ताह नाम दिया है। अपनेसे संबंध रखनेवाले उत्सवको कोई प्रोत्साहन नहीं दे सकता, परंतु गांधीजी इस उत्सवको प्रोत्साहन दे सकते हैं कारण, यह उत्सव एक सिद्धांतके प्रसारके लिए, एक विचारके विस्तारके लिए मनाया जाता है। गांधीजी किसी ज्ञानी पुरुषके एक कथनका जिक्र किया करते हैं, जिसका आश्रय यह है कि किसी भी व्यक्तिका जीवन जवतक समाप्त नहीं हो जाता तवतक उसके विषयमें भीन रहना ही उचित है। सुके तो व्यक्तिका स्थूल चरित्र भूल जाने-जेसी ही बात मालूम होती है। मनुष्य ईश्वरकी लिखी हुई एक चिड़ी है, एक संदेश है। चिड़ीका मजमून देखना चाहिए। उसकी लंबाई - चौड़ाई और वजन देखनेसे मतलव नहीं है।

श्रमी यहां जो कार्यक्रम रहा, उसमें लड़कोंने खासा उत्साह दिखाया । ऐसे कार्यक्रमोंमें लड़के हमेशा उत्साह श्रीर श्रानंदसे शरीक होते हैं। परंतु जो प्रौढ़ लोग यहां इकट्ठे हुए, उन्होंने एकत्र बैठकर उत्साहसे सूत काता, यह कार्यक्रमका बहुत सुन्दर श्रंग है। सालभरमें कई त्योहार आते हैं. उत्साह भी होते हैं। हम उस दिनके लिए कोई-न-कोई कार्यक्रम भी वना लेते हैं, परंतु उसी दिनके लिए कार्यक्रम बनानेसे हम उस उत्सवसे पूरा लाम नहीं उठा सकते । ऐसे अवसरोंपर शुरू किया हुआ कार्यक्रम हमें साल भर तक चलाना चाहिए। इसलिए यहां एकत्र हुई मंडलीको मैंने यह सम्प्राया कि वे लोग त्राजसे त्रगले सालके इसी दिनतक रोज त्राध घंटा नियमित रूपसे कातनेका संकल्प करें। श्रगर श्राप ऐसा श्रम तिश्चय करेंगे तो उस निश्चयको पूरा करनेमें ईश्नर आपकी हर तरहसे सहायता करेगा। ईश्वर तो इसके इंतजारमें ही रहता है कि कौन कव शुभ निश्चय करे ख़ौर कव उसकी मदद करनेका सुयोग सुमो मिले। रोज नियमित रूपसे सत कातिए । लेकिन इतना ही काफी नहीं है । उसका लेखा भी रखना चाहिए । यह लेखा लोगोंके लिए नहीं रखना है, श्रपने दिलको टटोलनेके लिए रखना है। निश्चय छोटा-सा ही क्यों न हो, मगर उसका पालन पूरा-पूरा होना चाहिए । हम ऐसा करेंगे तो उससे हमारा संकल्प-वल बहेगा । यह शक्ति ं हमारे ग्रंदर भरी हुई है, लेकिन हमें उसका श्रनुभव नहीं होता। श्रात्म-शक्तिका अनुभव हमें नहीं होता, क्योंकि कोई-न-कोई संकल्प करके उसे पूरा करनेकी श्रादत हम नहीं डालते । छोटे-छोटे ही संकल्प या निश्चय कीजिए ग्रीर उन्हें कार्याविन्त कीजिए तब श्रात्मशक्तिका श्रनुभव होने लगेगा।

दूसरी बात यह है कि गांवमें जो काम हुआ है, उसके विवरण्से यह पता चलता है कि वे ही लोग काम करते हैं जिन्हें इस काममें शुरूसे दिलचसी रही । हमें इसकी जांच करनी चाहिए कि दूसरे लोग इसमें क्यों नहीं शामिल होते । कातनेवाले कातते हैं, इतना ही काफी नहीं है । इसका भी विचार करना चाहिए कि न कातनेवाले क्यों नहीं कातते । हमने अपना फर्ज अदा कर दिया इतना काफी है, ऐसा कहनेसे काम नहीं चलेगा । इसका भी चिंतन करना चाहिए कि यह चीज गांवभरमें कैसे फैलेगी १ इसमें असली दिक्कत यह है कि हम शायद ही कभी ऐसा मानकर व्यवहार करते हों कि सारा गांव एक है । जब आग लग जाती है, बाढ़ आती है या कोई ख़ूतकी बीमारी फैलने लगती है, तभी हम सारे गांवका विचार करते हैं । लेकिन यह तो अपवाद हुआ । हमारे नित्यके व्यवहारमें यह बात नहीं षाई जाती । जब किसीका स्पर्श-ज्ञान विलकुल नष्ट होनेवाला होता है तो उसे मामूली स्पर्श मालूम ही नहीं पड़ता । जोरसे चुटकी काटिए ता थोड़ा-सा पता चलता है । यही हाल हमारा है । हमारा आहम-ज्ञान विलकुल मरखोन्सुख हो गया है ।

पशुक्रोंका श्रात्मज्ञान उनकी देहतक सीमित रहता है। वे श्रपनी संतानको भी नहीं पहचानते। श्रलवत्ता मादाको कुळु दिनोंतक यह ज्ञान होता है, क्योंकि असे दूध पिलाना पड़ता है। लेकिन यह पहचान भी तभीतक होती है जबतक वह दूध पिलाती रहती है। उसके बाद श्रक्सर वह भी भूल जाती है। नरको तो उतनी भी पहचान नहीं होती। कुळु जानवरोंमें तो बाप श्रपने वच्चेको खा जाता है। मनुष्य श्रपने वाल-बच्चोंको पहचानता है, इसलिए वह पश्रुसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। कौन-सा प्राणी कितना श्रेष्ठ है, इसका निश्चय उसके श्राकारसे नहीं होता। उसकी श्राह्मरत्वाकी शक्ति या युक्तिसे भी इसका पता नहीं चलता। उसका श्राह्मज्ञान कितना व्यापक है, इसीसे उसके बड़प्पनका हिसाब लगाया जा सकता है। दूसरे प्राणियोंका श्राह्मज्ञान

उनके शरीरतक ही रहता है। जंगली मानी गई जातिके मनुष्यमें भी वह कम-से-कम उनके परिवारतक न्यापक होता है। जितनी कमाई होती है, वह सारे घरकी मानी जाती है। कुछ कुट बोंमें तो यह कौटुम्बिक प्रेम भी नहीं होता। भाई-माई, पति-पत्नी श्रौर बाप-बेटोंमें क्याड़ेन्टेंटे होते रहते हैं।

हिंदुस्तानमें फिर मी कीटुम्बिक प्रेम थोड़ा-बहुत पाया जाता है। लेकिन कुटुम्बसे बाहर वह बहुत कम मात्रामें है। जब कोई मारी श्रापित त्रा पड़ती है तो उतने समयके लिए सारा गांव एक हो जाता है। श्राम तौरपर कुटुम्बसे बाहर देखनेकी वृत्ति नहीं है। इसका यह मतलब हुश्रा कि हिंदुस्तानका श्रारमञ्जान मौतकी तरफ बढ़ रहा है; इसलिए मेरा श्रापसे श्राप्रोध है कि समूचे गांवको एक इकाई मानकर सारे गांवकी चिंता कीजिए। यह गोपालकृष्णका मंदिर कीन-ला संदेश सुनाता है १ इस मंदिरका मालिक गोपालकृष्ण है। उसके पास उसके सब बालकोंको जानेकी इजाजत होनी चाहिए। यह मंदिर हरिजनोंके लिए खोलकर श्रापने इतना काम किया है। किंतु मंदिर खोलनेका पूरा श्रर्थ समफकर 'इस गोपालकृष्णकी छुबच्छायामें यह सारा गांव एक है', ऐसी मावनाका विकास कीजिए।

गांवकी प्राथमिक ब्रावश्यकताकी चीजें गांवमें ही वननी चाहिएं। श्रागर हम ऐसी चीजें वाहरसे लाने लगेंगे तो वाहरके लोगोंपर जुल्म होगा। जापानकी मिलों खोर कारखानोंमें मजदूरींको वारह-वारह घंटे काम करना पड़ता है। कम-से-कम मजदूरीमें उनसे ज्यादा-से-ज्यादा काम लिया जाता है। वे यह सब किस लिए करते हैं! हिंदुस्तानके बाजार ब्रापने हाथमें रखनेके लिए। मगर उनकी भापामें 'हमारी ब्रावश्यकताएं पूरी करनेके लिए।" यह वहांके मालदार पृंजीपति करते हैं। वहांके गरीवोंका इसमें कोई फायदा नहीं। वहांके मालदार ब्रादिमयोंका भी कल्याया इसमें नहीं है ब्रीर हमारा तो हरिगज नहीं है। हमारे उनका माल खरीदनेसे उन्हें जो पैसा मिलता है, उसका वे कैसा उपयोग करते हैं! इंग्लैंड, जर्मनी ब्राटि राष्ट्रोंका भी यही कार्यक्रम है। बाहरका माल खरीदकर हम इस प्रकार दुर्जनोंका लोभ बढ़ाते हैं, शस्त्रास्त्र

श्रीर गोला-बारूद बनानेके लिए पैसा देते हैं। इसका उपयोग राष्ट्र-के-राष्ट्र वीरान कर देनेके लिए हो रहा है।

बीस-बीस हजार फुटकी ऊंचाईपरसे बम गिराये जाते हैं। जर्मन लोगा बड़े गर्वसे कहते हैं कि "हमने लंदनको बेचिराग कर दिया।" श्रंग्रेज कहते हैं, "हमने वर्लिनको भून डाला।" श्रोर हम लोग समाचारपत्रोंमें ये सब खबरें पढ़-पढ़कर मजे लेते हैं। श्रीरतें श्रीर बच्चे मर रहे हैं। मंदिर, विद्यालय श्रीर दवाखाने जमींदोज हो रहे हैं। लड़नेवालों श्रीर न लड़नेवालोंमें कोई फर्क नहीं किया जाता। क्या इन लड़नेवालोंको हम पापी कहें ? लेकिन हम पुर्यवान कैसे साबित हो सकते हैं ? हम ही तो उनका माल खरीदते हैं ?

इस प्रकार हम दुर्जनोंको उनके दुष्ट कार्यमें सिक्रय सहायता देते हैं। यह कहना व्यर्थ है कि हम तो सिर्फ अपनी जरूरतकी चीजें खरीदते हैं; हम किसीकी मदद नहीं करते। खरीदना और बेचना केवल मामूली व्यवहार नहीं है। उनमें परसर दान है। हम जो खरीदार हैं और वे जो वेचनेवाले हैं, दोनों एक दूसरेकी मदद करते हैं। हम परस्परके सहयोगी हैं। एक दूसरेके पाप-पुरायमें हमारा हिस्सा है। अमेरिका नकद सोना लेकर इंग्लैंडको सोना वेचता है तो भी यह माना जाता है कि वह इंग्लैंडकी मदद करता है और अंग्रेंज इस सहायताके लिए उसका उपकार मानते हैं। व्यापार-व्यवहारमें भी पाप-पुराय-का वड़ा भारी सवाल है। वैंकवाला हमें व्याज देता है, लेकिन हमारे पैसे किसी व्यापारमें लगाता है। वेंकमें पैसे रखनेवाला उसके पाप-पुरायका हिस्से-दार होता है। जिसका उपयोग पापके लिए होता हो, ऐसी कोई भी मदद करना पाप हो है। इसलिए अपने गांवकी आयमिक आवश्यकताकी चीजें वनानेका काममी दूसरोंको सौंपनेका मतलव यह है कि हम खुद परावलंवन और आलस्यका पाप करते हैं और दूसरोंको भी पापमें डालनेमें सहायता करते हैं।

हिंदुस्तान श्रोर चीन दोनों बहुत बड़े देश हैं। उनकी जन-संख्या पचासी करोड़, यानी संसारकी जन-संख्याके श्राधे से कुछ ही कम है। इतने बड़े देश हैं, लेकिन सिवा नाजके इनमें श्रोर क्या उत्पन्न होता है १ ये दो विराट् न्लोक-संख्यावाले देश गैर मुल्कोंके मालके खगेदार हैं। चीनमें तो फिर भी कुछ माल तैयार होता है, पर हिंदुस्तानमें वह भी नहीं होता । हिंदुस्तान सवया परावलंबी है। हम समस्ते हैं कि हम तो अपनी जरूरतकी चीजें खरीदते हैं; हमसे मिले हुए पैसेका उपयोग जो लोग पापमें करते होंगे वे पापी हैं, हम कैसे पापी हुए १ वीद्ध-धर्मावलंबी स्वयं जानवरोंको मारल हिंसा समस्ते हैं; लेकिन कसाईके मारे हुए जानवरका मांस खानेमें वे हिंसा नहीं मानते। उसी प्रकारका विचार यह भी है। हमें ऐसे प्रममें नहीं रहन चाहिए। गांधीजी जब यह कहते हैं कि खादी और आमोद्योग द्वारा प्रत्येक गांवको स्वावलंबी बनना चाहिए तब वे हरएक गांवको सुखी बनाना चाहते. हैं और साथ-साथ दुर्जनोंसे लोगोंपर जुल्म करनेकी शक्ति भी छीन लेना चाहते हैं। इस उपायसे दुर्जन और उन्हें शक्ति देनेवाले आलसी लोग, दोनों पुएयके सस्ते पर आयेंगे।

हम श्रपने पैरोंपर खड़े रहनेमें किसीसे द्रेष नहीं करते। श्रपना मला करते हैं। श्रपर हम लंकाशायर, जापान या हिंदुस्तानकी मिलोंका कपड़ा न खरीदें तो मिलवाले भूखों न मरेंगे। उनका पेट तो पहलेहीसे मरा हुश्रा है। बुद्धिमान होनेके कारण वे दूसरे कई धंधे भी कर सकते हैं। लेकिन हम किसान आमोद्योग खो वैठनेके कारण उत्तरोत्तर कंगाल हो रहे हैं। इसके श्रलावा बाहरका माल खरीदकर हमने दुर्जनोंका वल बढ़ाया है। दुर्जन संघटित होकर श्राज दुनियापर राज कर रहे हैं। इसके लिए हम सब तरहसे जिम्मेदार हैं।

वास्तवमें ईश्वरने दुर्जनोंकी कोई अलग जाति नहीं पैदा की है। जय द्रव्यसंग्रहकी धुन सवार हो जाती है तब जन्मसिद्ध सज्जन भी धीरे-धीरे दुर्जन बनने लगता है। अगर हम स्वावलंबी हो गये, हमारे गांव अपने उद्योगके वल अपने पैरोंपर खड़े हो सके, तो सज्जनको दुर्जन बनानेवाल लोम-वृत्तिकी जर्डे ही उखड़ जायंगी और आज जा सत्ताधारी बनकर बैठे हैं, उनका लोगोंपर जुल्म करनेकी शक्ति निन्यानवे फीसदी गायव हो जायगी। ''लेकिन जुल्म करनेकी जो एक प्रतिशत शक्ति शेष रह जायंगी, उसका क्य इलाज है १'' निन्यानवे प्रतिशत नष्ट हो जानेके बाद बाकी रहा हुआ एक प्रतिशत अपने-आप मुरभा जायगा। लेकिन जैसे चिराग बुभानेके वक्त ज्यादा भभकता है उसी तरह अगर यह एक प्रतिशत जोर मारे तो हमें उसका प्रतिकार करना पड़ेगा।

इसके लिए सत्याग्रहके शस्त्रका आविष्कार हुआ है। दुर्जनोंसे हमें द्वेष. नहीं करना है, पर दुर्जनताका प्रतिकार श्रपनी पूरी ताकतसे करना है। श्राज तक दुर्जनोंकी सत्ता जो संसारमें चलती रही इसका सबब यह है कि लोग दुर्जनोंके साथ व्यवहार करनेके दो ही तरीके जानते थे। 'लोग' शब्दसे मेराः • मतलब है 'सज्जन कहे जानेवाले लोग ।' या वे 'भागड़ेका सुंह काला' कह-कर निष्किय होकर वैठ जाना जानते थे, या फिर दुर्जनोंसे दुर्जन होकर लड़ते थे। जब मैं दुर्जनसे उसीका शस्त्र लेकर लड़ने लगता हूं तो उसमें श्रीर सुभमें जा भेद है, उसे बतानेका इसके सिवा दूसरा तरीका ही नहीं है कि मैं अपने माथेपर 'सन्जन' शब्द लिखकर एक लेबिल चिपका लूँ; और जब मैं उसका शस्त्र वरतता हूं तो अपने शस्त्रके प्रयोगमें वही अधिक प्रवीग होगा, अर्थात् मेरी किस्मतमें पराजय तो लिखी ही है। या फिर मुक्ते सवाया दुर्जन बनकर उसको मात करना चाहिए। जो थोड़े बहुत सन्जन थे, वे इस 'दुष्ट चक्र' से डरकर निष्क्रिय होकर चुपचाप बैठ जाते थे। इन दोनों पगडंडियोंको छोड़-कर हमें सत्याग्रहसे यानी स्वयं कष्ट सहकर, ग्रन्थायका प्रतिकार करना चाहिए श्रीर श्रन्याय करनेवालेके प्रति प्रेमभाव रखना चाहिए, ऐसा यह श्रभंग शस्त्र हमें प्राप्त हुन्ना है। इसी शस्त्रका वर्णन करते हुए ज्ञानदेवने कहा है, "न्नगर मित्रतासे ही वैरी मरता हो तो नाहक कटार क्यों वांधें ?" गीता कहती है, अग्रतमा अमर है, मारनेवाला बहुत करेगा तो हमारे शरीरको मारेगा; हमारी श्रात्माको. हमारे विचारको वह नहीं मार सकता।" यह गीताकी सिखायन ध्यानमें रखते हुए सज्जनोंको निर्भयता श्रीर निर्देर-जुद्धिसे प्रतिकारके लिए तैयार हो जाना चाहिए।

दुर्जनोंकी निन्यानवे प्रतिशत शक्ति नष्ट करनेका काम खादी छौर ग्रामी-छोगका है । निन्यानवे प्रतिशत जनताके लिए यही कार्यक्रम है । शेष एक प्रति- शत काम आहिंसक प्रतिकारका है। यदि पहला सुचारु रूपसे हो जाय तो दूसरेकी जरूरत ही न पड़नी चाहिए। श्रीर श्रागर जरूरत पड़े ही तो उसके लिए जनसंख्याके एक प्रतिशतकी भी श्रावश्यकता न होनी चाहिए। थोड़ेसे निर्मय, निर्वेर श्रीर आत्मज्ञ पुरुषों द्वारा यह काम हो सकता है। मैं सममता हूं, इन बातोंमें गांधी-जयंतीका सारा सार श्रा जाता है।

# : 80 :

## सेवाका आचार-धर्म

सह्वाववतु । सहनौ भुनवतु । सह्वीर्थं करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ।।

मैंने श्राज श्रपने भाषण्का श्रारंभ जिस मंत्रसे किया है वह मंत्र हमारे देशके लोग पाठशालामें श्रध्ययन शुरू करते समय पढ़ा करते थे! मंत्र गुरू श्लोर शिष्यके मिलकर कहनेके लिए है। "परमास्मा हम दोनोंका एक साथ रच्चण करे। एक साथ पालन करे। हम दोनों जो कुछ धीखें वह, हम दोनोंकी शिच्छा, तेजस्वी हो। हम दोनोंमें देख न रहे। श्लीर सर्वत्र शांति रहे।" यह इस मंत्रका संचिप्त श्लथं है। श्लाश्रममें भोजनके प्रारंभमें यही मंत्र पढ़ा जाता है। श्लब्यत्र भी भोजन श्लारंभ करते समय इसे पढ़नेकी प्रधा है। "इस मंत्रका भोजनसे क्या संवंध है? इसके बदले कोई दूसरा मोजनके समय पढ़ने योग्य मंत्र क्या खोंजा ही नहीं जा सकता?" यह सवाल एक वार बापूसे किया गया था। उन्होंने वह मेरे पास मेज दिया था। मैंने एक पत्रमें उसका विस्तारसे उत्तर दिया है। वही मैं थोड़में यहां कहनेवाला हं।

इस मंत्रमें समाज दो भागोंमें वांटा गया है स्त्रौर ऐसी प्रार्थना की गई है कि परमात्मा दोनोंका एक साथ रत्त्व्या करे। भोजनके समय इस मंत्रका उच्चार श्रवश्य करना चाहिए; क्योंकि हमारा भोजन केवल पेट भरनेके लिए ही नहीं है, ज्ञान श्रीर सामर्थ्यकी प्राप्तिके लिए है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी मांग की गई है कि हमारा वह ज्ञान, वह सामर्थ्य श्रीर वह भोजन भगवान् एक साथ कराये। इसमें केवल पालनकी प्रार्थना नहीं है। एक साथ पालनकी प्रार्थना है। पाठशालामें जिस प्रकार गुरु श्रीर शिष्य होते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र हैत है। परिवारमें पुरानी श्रीर नई पीढी, समाजमें स्त्री-पुरुष, वृद्ध-तरुण, शिव्वित-श्रशिव्वित श्रादि भेद हैं। उसमें फिर गरीब-श्रमीरका भेद भी है। इस प्रकार सर्वत्र भेद-दृष्टि ऋाती है। हमारे इस हिंदुस्तानमें तो ऋसंख्य भेद हैं। यहां प्रांत भेद हैं। यहांका स्त्री वर्ण बिलकुल ऋपंग रहता है। इस-लिए यहां स्त्री-पुरुषमें भी बहुत भेद बढ़ा है। हिंदू श्रीर मुसलमानका भेद तो प्रसिद्ध ही है। परंतु हिंदु-हिंदुमें भी, हरिजनों श्रीर दुसरोंमें भी भेद है। हिंदस्तानकी तरह ये मेद संसारमें भी हैं। इसलिए इस मंत्रमें यह प्रार्थना की गई है कि हमें "एक साथ तार, एक साथ मार।" मारनेकी प्रार्थना प्राय: कोई नहीं करता । इसलिए यहां एक साथ तारनेकी प्रार्थना है । लेकिन "यदि मुक्ते मारना ही हो तो कम-से-कम एक साथ मार", ऐसी प्रार्थना है। सारांश "हमें दूध देना है तो एक साथ दे, सूखी रोटी देना है तो भी एक साथ दे, हमारे साथ जो कुछ करना है वह सब एक साथ कर", ऐसी प्रार्थना इस मंत्रमें है।

देहातके लोग यानी किसान और शहराती, गरीन और श्रमीर, इनका ग्रंतर जितना कम होगा उतना ही देशका कदम श्रागे बढ़ेगा। ग्रंतर दो तरहसें मेटा जा सकता है। ऊपरवालोंके नीचे उतरनेसे और नीचेवालोंके ऊपर चढ़नेसे। परंतु दोनों श्रोरसे यह नहीं होता। हम सेवक कहलाते हैं लेकिन किसान मजदूरोंकी तुलनामें तो चोटोपर ही हैं।

लेकिन सवाल तो यह है कि भोग और ऐश्वर्य किसे कहें ? मैं अच्छा स्वादिष्ट भोजन करूं और पड़ोसमें ही दूसरा भूखों मरता रहे, इसे ? उसकी नजर वरावर मेरे भोजनपर पड़ती रहे और मैं उसकी परवाह न करूं ? उसके आक्रमण्से अपनी थालीकी रचा करनेके लिए एक डंडा लेकर बैठूं ? भेरा स्वादिष्ट भोजन और डंडा तथा उसकी भुख, इसे ऐश्वर्य मानें ? एक सज्जन स्त्राकर मुक्तसे कहने लगे कि "हम दो श्रादमी एकत्र मोजन करते हैं, परंतु हमारी निभ नहीं सकती। मैंने श्रव श्रवण मोजन करनेका निश्चय किया है।" मैंने पूछा, "सो क्यों ?" उन्होंने जवाव दिया, "में नारंगियां खाता हूं, वह नहीं खाते; वह मजदूर हैं, इसलिए वह नारंगियां खरीद नहीं सकते। त्रातः उनके साथ खाना मुक्ते श्रनुचित लगता है।" मैंने पृछा,—"क्या श्रवण घरमें रहनेसे उनके पेटमें नारंगियां चली जावंगी ? श्राप दोनोंमें जो व्यवहार श्राज हो रहा है वही ठीक है। जवतक दोनों एक साथ खाते हैं तवतक दोनों के निकट श्रानेकी संभावना है। एकाध वार श्राप उनसे नारंगियां लेनेका श्राग्रह भी करेंगे। लेकिन यदि श्राप दोनोंके वीच मुर्राज्ञताकी दीवार खड़ी कर दी गई तो मेद चिरस्थायी हो जायगा। दीवारको मुर्राज्ञताका साधन मानना कैसा मयंकर है! हिंदुस्तानमें हम सब कहते हैं, हमारे संतोंने पुकार-पुकारकर कहा है कि ईश्वर सर्वसाची है, सर्वत्र है। फिर दीवारकी श्रोटमें छिपनेसे क्या फायदा ? इससे दोनोंका श्रांतर थोड़े ही घटेगा।"

यहीं हाल हम स्तादी-धारियोंका भी है। जनताके अंदर अभी खादीका अवंश ही नहीं हुआ है। इसिलए जितने खादीधारी हैं वे सब सेवक ही हैं। -यह कहा जाता है कि हमें और आपको गांवोंमें जाना चाहिए। लेकिन देहातमें जानेपर भी, वहांके लोगोंकों जहां सूखी रोटी नहीं मिलती वहां मैं पूरी खाता हूं। मेरा घी खाना उस भ्खेको नहीं खटकता। आज भी किसान कहता है कि अगर मुक्ते पेटमर रोटी मिल जाय तो तेरे घीकी मुक्ते ईच्चां नहीं। मुक्ते तेल ही मिलता रहे तो भी संतोप है। यह भेद उसे भले ही न अखरता हो; मगर इस सेवकोंको बहुत अखरता है। लेकिन इस तरह कवतक चलता रहेगा ? पारसाल मैं एक खासा दुवला-पतला जीव था। इस साल मुटा गया हूं। मुक्ते यह मुटापा खटकता है। मैं भी उन्हीं लोगों जैसा दुवला-पतला हूं, यह संतोप न्य्रव जाता रहा।

इस टंगी हुई तखती पर लिखा है कि त्रावश्यकताएं वढ़ाते रहना सम्यता-का लक्ष्य नहीं है; बल्कि त्रावश्यकतात्रोंका संस्करण सम्यताका लक्ष्य है। तो भी मैं कहता हूं कि देहातियोंकी त्रावश्यकताएं वढ़ानी चाहिए। उन्हें सुधारना भी चाहिए। लेकिन उनकी त्रावश्यकताएं त्राज तो पूरी भी नहीं होतीं। उनका रहन-सहन बिल्कुल गिरा हुत्रा है। उनके जीवनका मान बढ़ाना चाहिए। मोटे हिसाबसे तो यही कहना पड़ेगा कि त्राज हमारे गरीब देहा-तियोंकी त्रावश्यकताएं बढ़ानी चाहिएं।

यदि हम गांवोंमें जाकर बैठे हैं ता हमें इसके लिए प्रवल प्रयत्न करना चाहिए कि प्रामवासियोंका रहन-सहन ऊपर उठे श्रीर हमारा नीचे उतरे। लेकिन हम जरा-जरा-सी बातें भी तो नहीं करते। महीना-डेह-महीना हुश्रा, मेरे पैरमें चांट लग गई। किसीने कहा, उसपर मरहम लगाश्रो। मरहम मेरे स्थानपर श्रा भी पहुंचा। किसीने कहा, मोम लगाश्रो, उससे ज्यादा फायदा होगा। मैंने निश्चय किया कि मरहम श्रीर मोम दोनों श्राखर मिट्टीके ही वगंक तो हैं। इसलिए मिट्टी लगा ली। श्रभी पैर बिल्कुल श्रव्छा नहीं हुश्रा है, लेकिन श्रव मजेमें चल सकता हूं। हमें मरहम जल्दी याद श्राता है, लेकिन मिट्टी लगाना नहीं सुभता। कारण, उसमें हमारी श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं।

हमारे सामने इतना बड़ा सूर्य खड़ा है । उसे अपना नंगा शरीर दिखाने-की हमें बुद्धि नहीं होती । सूर्यके सामने अपना शरीर खुला रखो, तुम्हारे सारे रोग भाग जायंगे । लेकिन हम अपनी आदत और शिक्षासे लाचार हैं । डाक्टर जब कहेगा कि तुम्हें तपेदिक हो गया, तब वही करेंगे ।

हम अपनी जरूरतें किस तरह कम रसकेंगे, इसकी खोज करनी चाहिए ।

मैं यहां संन्यासीका धर्म नहीं वतला रहा हूं। खासे सद्ग्रहस्थका धर्म वतला रहा हूं। ठंडी ग्राय-हवावाले देशोंके डाक्टर कहते हैं कि वच्चोंकी हड्डियां वदानेके लिए उन्हें "कॉड लिवर आयल" दो। जहां स्र्य नहीं है, ऐसे देशोंमें दूसरा उपाय ही नहीं है। कॉड लिवरके बिना वच्चे मोटे-ताजे नहीं होंगे। यहां स्र्यदर्शनकी कमी नहीं। यहां यह "महा कॉड लिवर आयल" मरपूर है। लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। यह हमारी दशा है। हमें लंगोटी लगानेमें शर्म आती है। छोटे वच्चोंपर भी हम कपड़ेकी वाहंडिंग (जिल्द) चढ़ाते हैं। नंगे वरन रहना असम्यताका लह्न ए माना जाता है। वेदोंमें प्रार्थना की गई है कि "मा न: स्थेरय सहशो युयोथाः।" हे ईश्वर, सुके

सूर्य-दर्शनसे दूर नर ख।" वेद श्रीर विज्ञान दोनों कहते हैं कि खुल शरीर रहो। कपड़ेकी जिल्दमें कल्याण नहीं। हम श्रपने श्राचारसे ये विनाशक चीजें गांव-में दाखिल न करें। हम देहातमें जानेपर भी श्रपने वच्चोंको श्राधी या पूरी लंबाईका पतलून पहनाते हैं। इसमें उन वच्चोंका कल्याण तो है ही नहीं उलटे एक दूसरा श्रशुम परिणाम यह निकलता है कि दूसरे वच्चोंमें श्रीर उनमें भेद पैदा हो जाता है। या किर दूसरे लोगोंको भी श्रपने वच्चोंको सजानेका शौक पैदा हो जाता है। एक किजूलकी जहरत पैदा हो जाती है। हमें देहातोंमें जाकर श्रपनी जहरतें कम करनी चाहिएं। यह निचारका एक पहलू हुआ।

देहातकी स्नामदनी बढाना इस विचारका दूसरा पहलू है । लेकिन वह कैसे बढ़ाई जाय ? हममें त्र्रालस्य बहुत है । वह महान् शत्रु है । एकका विशेषण दसरेको जोड़ देना साहित्यमें एक ऋलंकार माना गया है। "कहे लड़कीसे, लगे वहूको", इस ऋर्यकी जो कहावत है उसका भी ऋर्य यही है। बहूको यदि कुछ जली-कटी सुनानी हो तो सास ग्रपनी लड़कीको सुनाती ् है। उसी तरह इम कहते हैं, "देहाता लोग ग्रालसी हो गए।" दरश्रसल स्रालसी तो इस हैं । यह विशेषण पहले हमें लागू होता है । इस इसका उनपर ऋारोप करते हैं। वेकारीके कारण उनके शरीरमें ऋालस्य भले ही भिद गया हो, परंतु उनके मनमें ग्रालस्य नहीं है। उन्हें वेकारीका शौक नहीं है। लेकिन यदि सच कहा जाय तो हम कार्यकर्तात्रोंके तो मनमें भी श्रालस्यं है श्रीर शरीरमें भी । श्रालस्य हिंदुस्तानका महारोग है । यह वीज है। बाहरी महारोग इसका फल है। हमें इस स्त्रालस्यको दूर करना चाहिए। सेवकको सारे दिन कुछ-न-कुछ करते रहना चाहिए । ह्योर कुछ न हो तो गांवकी परिक्रमा ही करे । स्त्रीर कुछ न मिले तो हिंहुगां ही वटोरे । यह भगवान् शंकरका कार्यक्रम है। हड्डियां इकटी करके चर्मालयमें भेज दे। इससे आशुतोष भगवान् शंकर प्रसन्त होंगे। या एक बाल्टीमें मिटी लेकर रास्तेपर जहां-जहां खुला हुत्रा मैला पड़ा हो उसपर डांलता किरे । ऋच्छी. खाद बनेगी । इसके लिए कोई खास कौशलकी जरूरत नहीं ।

हमारे सेनापित वापटने एक किवतामें कहा है कि भाड़, खपरेल श्रीर खुरपा, ये श्रीजार धन्य हैं।" ये कुशल श्रीजार हैं। जिस श्रीजारका उपयोग श्रकुशल मनुष्य भी कर सकता है, उसे बनानेवाला श्रिधक से-श्रिधिक कुशल होता है। जिस ब्योजारके उपयोगके लिए कम-से-कम कुशलताकी जरूरत हो, वह श्रिधक से-श्रिधक कुशल श्रीजार है। खपरेल श्रीर भाड़ ऐसे ही श्रीजार हैं। भाड़ सिर्फ फिरानेकी देर है, भूमाता स्वच्छ हो जाती है। खपरेल श्रीर भाड़के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। इसलिए ये सीधे-साधे श्रीजार धन्य हैं!

रामदासने ग्रपने 'दासवोध'में सुबहसे शामतककी दिनचर्या बतलाते हुए कहा है कि सबेरे शौच-क्रियाके लिए बहुत-दूर जाग्रो ग्रौर वहांसे लीटते हुए कुछ-न-कुछ लेते ग्राग्रो । वह कहते हैं कि खाली हाथ ग्रागा खोटा काम है । सिर्फ हाथ हिलाते नहीं ग्राना चाहिए । कोई-कोई कहते हैं कि हम तो हवा खाने गए थे । लेकिन हवा खानेका कामसे विरोध क्यों हो ! कुदालीसे खोदते हुए क्या नाक बंद कर ली जाती है ! हवा खाना तो सदा चाल ही बहता है । परंतु श्रीमान् लोग हमेशा बिना हवावाली जगहमें बैठे रहते हैं । इसिलए उनके लिए हवा खाना भी एक काम हो जाता है । मगर कार्यकर्ताको सदा खुली हवामें काम करनेकी ग्रादत होनी चाहिए । वापस ग्राते हुए वह ग्रपने साथ कुछ-न-कुछ जरूर लाया करे । देहातमें वह दतुग्रन ल सकता है । लीपनेके लिए गोवर ला सकता है ग्रोर ग्रगर कुछ न मिले तो कम-से-कम किसी एक खेतके कपासके पेड़ ही गिनकर ग्रा सकता है, यान पसलका जान ग्रपने साथ ला सकता है । मतलय, उसे फिजूल चक्कर नहीं काटने चाहिए । देहातमें काम करनेवाले ग्राम-सेवकांको सुबहसे लेकर शामतक कुछ-न-कुछ करते ही रहना चाहिए ।

लोगोंकी शक्ति केसे बहेगी, इसके विषयमें श्रव कुछ कहूंगा । देहातमें विकारी श्रीर झालस्य बहुत है। देहातके लोग मेरे पास श्राते श्रीर कहते हैं, असहाराज हम लोगोंका बुरा हाल है। घरमें चार खानेवाले मुंह हैं।" न जाने वे मुफ्ते 'महाराज' क्यों कहते हैं ? मेरे पास कौन-सा राज धरा है ? में उनसे पूछता हूं, ''श्ररे माई, घरमें त्रगर खानेवाले मुंह न हों तो क्या वगैर खानेवाले हों ? बगैर खानेवाले मुंह तो मुदोंके होते हैं । उन्हें तो तुरंत बाहर निकालना होता है । तुम्हारे घरमें चार खानेवाले मुंह हैं, यह तो तुम्हारा वैभव है । वे तुम्हें भार क्यों हो रहे हैं ? भगवान्ने त्रादमीको त्रगर एक मुंह दिया है तो उसके साथ-साथ दो हाथ भी तो दिये हैं । त्रगर वह एक समूचा मुंह त्रोर त्राघा ही हाथ देता तो त्रावन मुश्किल थी । तुम्हारे यहां चार मुंह हैं तो त्राठ हाथ भी तो हैं । फिर भी शिकायत क्यों ? लेकिन हम उन हाथोंका उपयोग करें, तब न ?'' हमें तो हाथ-पर-हाथ घरकर वेटे रहनेकी त्रादत हो गई है, हाथ जोड़नेकी त्रादत हो गई है । जब हाथ चलना बंद हो जाता है तो मुंह चलना शुरू हो जाता है । फिर खानेवाले मुंह त्रादमीको ही खाने लगते हैं ।

हमें अपने दोनों हाथोंसे एक-सा काम करना चाहिए । पौनारमें कुछ लड़के कातने आते हैं। उनसे कहा, "वार्ये हाथसे कातना शुरू करो।" उन्होंने यहींसे कहना शुरू किया कि "हमारी मजदूरी कम हो जायगी। वार्या हाथ दाहिनेकी वरावरी नहीं कर सकेगा।" मैंने कहा, "यह क्यों ? दाहिने हाथमें अगर पांच अंगुलियां हैं तो वार्ये हाथमें भी तो हैं। फिर क्यों नहीं वरावरी कर सकेगा?" निदान, भैंने उनमेंसे एक लड़का चुन लिया और उससे कहा कि "वार्ये हाथसे कात।" उसे जितनी मजदूरी कम मिलेगी उतनी पूरी कर देनेका जिम्मा मैंने लिया। चौदह रोजमें वह साहे चार रुपया कमाता या। वार्ये हाथसे पहले पखवाड़ेमें ही उसे करीव तीन रुपये मिले। दूसरे पास्क्रमें वायां हाथ दाहिनेकी वरावरी पर आ गया। एक रुपया मैंने अपनी गिरहसे पूरा किया। लेकिन उससे सवकी आंखें खुल गई। यह कितना वड़ा लाम हुआ ? मैंने लड़कोंसे पूजा, "क्यों लड़को, इसमें फायदा है कि नहीं ?" वे कहने लगे, "हां, क्यों नहीं ?" दाहिना हाथ भी तो आठ घंटे लगातार काम करनेमें धीरे-धीर थकने लगता है। अगर दोनों हाथ तैयार हों तो अदलवहल कर सकते हैं और थकावट विलकुल नहीं आती। अठाईस-के-अठाईसों

-लड़के वार्ये हाथका प्रयोग करनेके लिए तैयार हो गये।

शुरु-शुरूमें हाथमें थोड़ा दर्द होने लगता है। लेकिन यह सात्त्विक दर्द है। सात्त्विक सुल ऐसा ही होता है। अमृत भी शुरू-शुरूमें जरा कडुआ ही लगता है। पुराणोंका वह एकदम मीठा-ही-मीठा श्रमृत वास्त्विक नहीं। श्रमृत अगर, जैसा कि गीतामें कहा है, सात्त्विक हो तो वह मीठा-ही-मीठा कैसे हो सकता है १ गीतामें वताया हुआ सात्त्विक सुल तो प्रारंभमें कडुवा ही होता है। मेरी बात मानकर लड़कोंने तीन महीनेतक सिर्फ वायें हाथसे कातनेका प्रयोग करनेका निश्चय किया। तीन महीने मानो दाहिने हाथको विलक्षल भूल ही गये। यह कोई छोटी तपस्या नहीं हुई।

देहातमें निंदाका दोष काफी दिखलाई देता है । यह बात नहीं कि शहरके लोग इससे वरी हैं। लेकिन यहां मैं देहातके ही विषयमें कह रहा हूं। निंदा सिर्फ पीठ-पीछे जिंदा रहती है। उससे किसीका भी फायदा नहीं होता। जो निंदा करता है उसका मंह खराव होता है और जिसकी निंदा की जाती है उसकी कोई उन्नित नहीं होती । मैं यह जानता तो था कि देहातियोंमें निंदा -करनेकी आदत होती है, लेकिन यह रोग इतने उम्र रूपमें फैल गया होगा, इसका मुभ्ते पता न था। इधर कुछ दिनोंसे मैं सत्य श्रीर श्रहिंसाके वदले सस्य ग्रीर ग्रनिंदा कहने लगा हूं । हमारे संतोंकी बुद्धि बड़ी स्वम थी । उनके वाङ्मयका रहस्य ग्रव मेरी समभामें ग्राया । वे देहातियोंसे भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने जगह-जगह कहा है कि निंदा न करो, चुगली न खाश्रो। संतोंके लिए मेरे मनमें छुटपनसे ही भिवत है। उनके किये हुए भिवत श्रीर ज्ञानके वर्णन मुक्ते वड़े भीठे लगते थे। लेकिन मैं सोचता था कि 'निंदा मत करों कहनेमें क्या बड़ी विशेषता है। उनकी नीति-विपयक कविताएं मैं पढता तो था, लेकिन वे मुभे भाती न थीं। परस्त्रीको माताक समान समभो, पराया माल न छुत्रो, त्रौर निंदा न करो-इतनेमें उनकी नैतिक शिचाकी पुं जी खत्म हो जाती थी । भक्ति ग्रीर ज्ञानके साथ-साथ उसी श्रेगीमें वे इन ची जोंको भी रखते थे। यह मेरी समभमें न श्राता था। लेकिन ग्रव खुव न्त्राच्छी तरह समक्त गया हूं । निदाका दुर्गु ेण उन्होंने लोगोंकी नस-नसमें

पैठा हुम्रा देखा, इसिलए उन्होंने श्रिनिंदापर वार-बार इतना जोर दिया ग्रीर उसे वड़ा भारी सद्गुण वतलाया। कार्यकर्ताश्रोंको यह शपथ ले लेनी न्वाहिए कि हम न तो निंदा करेंगे श्रीर न सुनेंगे। निंदामें श्रक्सर गलती श्रीर श्रस्प्रक्ति होती है। साहित्यमें श्रस्प्रक्ति भी एक श्रलंकार माना गया है। संसारको चोपट कर दिया है इन साहित्यवालोंने। बस्तुरिश्रित- को तिगुना, दसगुना, वीसगुना, बढ़ाकर बताना उनके मतसे श्रलंकार है। तो क्या जो चीज जैसी है उसे वैसी ही वताना श्रपनी नाक काटने के समान है! कथाकार श्रीर प्रवचनकारकी श्रस्पुक्तिका कोई ठिकाना ही नहीं। एकको सीगुना बढ़ानेका नाम अतिश्रयोक्ति है, ऐसी उसकी कोई नाप होती तो श्रितिश्रयोक्ति वस्तुरिश्रितिकी कल्पना कर सकते। लेकिन यहां तो कोई हिसाव ही नहीं है। वे एकका सीगुना नहीं करते बलिक श्रह्यको सीगुना बढ़ाते हैं। सुनता हूं, सो श्रनंतका गुणा करनेसे कोई एक श्रंक श्राता है, लेकिन यह तो गिणितका ही जानें।

तीसारी वात जो में आप लोगोंसे कहना चाहता हूं वह है सचाई ! हमारे कार्यकर्ताओं में स्थूल अयमें सचाई है, स्वम अर्थमें नहीं । अगर में किसीसे कहूं कि तुम्हारे यहां सात वजे आऊंगा तो वह पांच ही वजेसे मुभे लेनेके लिए मेरे यहां आकर वैठ जाता है, क्योंकि वह जानता है कि इस देशमें जो कोई किसी खास वक्त आनेका वादा करता है, वह उस वक्त आयेगा ही इसका कोई नियंम नहीं । इसलिए वह पहलेसे ही आकर वैठ जाता है । साचता है कि दूसरेके मरासे काम नहीं वनजा । इसलिए हमें हमेशा विल्कुल ठीक बोलना चाहिए । किसी गांववालेसे आप कोई काम करने के लिए किंग वेद बहेगा, 'जी हां' । लेकिन उसके दिलमें वह काम करना नहीं होता । हमें अलनेके लिए 'जी हां' कह देता है । उसका मतलब इतना ही रहता है कि अब ब्यादा तंग न कीजिए । 'जी हां' से उसका मतलब है कि यहांसे तशरीफ ले जाइए । उसके 'जी हां' में थोड़ा आईसाका माव होता है । वह 'आगे विदुए' कहकर आपके दिलको चोट पहुंचाना नहीं चाहता । आपको वह ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता । इसलिए 'जी हां' कहकर जान वचा

लेता है।

इसलिए कोई भी बात जो हम देहातियोंसे कराना चाहें वह उन्हें समभा भर देनी चाहिए। उनसे शपथ या वत नहीं लिवाना चाहिए। जबसे मैं देहातमें गया तबसे किसीसे किसी वातके विषय में वचन लेनेसे मुक्ते चिद्व-सीः हो गई है। ग्रगर सुफसे कोई कहे भी कि मैं यह बात करू गा तो मैं उससे यही कहुंगा कि "यह तुम्हें जंचती है न ? वस, तो इतना काफी है । वचन देनेकी जरूरत नहीं । तमसे हो सके तो वरो । लोगोंको उसकी उपयोगिता समभाकर संतोप मान लेना चाहिए। क्योंकि किसीसे कोई काम करनेका वचन लेनेके बाद उस कामके कराने की जिम्मेटारी हमपर ग्रा जाती है। ग्रगर वह ग्रपना वचन परा न करे तो हम ग्रपत्यच रूपसे भूठ वोलनेमें सहायता करते हैं। राजकोट-प्रकरण श्रोर क्या चीज है ? श्रगर कोई हमारे सामने किसी विषयमें वचन दे दे और फिर उसे पूरा न करे तो इसमें हमारा भी ग्राध:पतन होता है। इसलिए वाएको राजकोटमें इतना सारा प्रयास करना पड़ा। इस-लिए वचन, नियम या वतमें किसीको बांधना नहीं चाहिए थ्रीर ग्रगर किसीसे वचन लेना ही पंड़ तो वह वचन ग्रपना समभकर उसे पूरा करानेकी सावधानी पहले रन्त्रनी चाहिए । उत्ते परा करनेमं हर तरहसे मदद करनी चाहिए। सचाईका यह गुग हमारे छंदर होना चाहिए।

बाइवलमें कहा है, "ईश्वर की कसम न खाश्रो"। श्रापके दिलमें 'हां' हो' तो हां किहए श्रीर 'ना' हो तो ना किहए। लेकिन हमारे यहां तो रामहुहाई भी काफी नहीं समभी जाती। कोई भी वात तोन वार वचन दिये विना पक्षी नहीं मागी जाती। सिर्फ 'हां' कहनेका श्रर्थ इतना ही है कि "श्रापकी बात समभमें श्रा गई। श्रय देखेंगे, विचार करेंगे'। किसी मजबूत पत्थरपर एक हो चीट लगाइए तो उसे पता भी नहीं चलता। दस-पांच मारिए, तव बह सोचने लगता है कि शायद कोई व्यायाम कर रहा है। पचास चीटें लगाइए तब कहीं उसे पता चलता है कि 'श्रयर, यह व्यायाम नहीं कर रहा है। यह-ता मुक्ते फीएने जा रहा है।" एक बार हां कहनेका कोई श्रर्थ ही नहीं। दो बार कहनेकर वह तोचने लगता है कि भैंने हां कर दी है। श्रार जब तीसरी बार

हां कहता है तब उसके ध्यानमें आता है कि मैंने जान-त्रूसकर हां कही है। कुलका अर्थ इतना ही है कि स्क्म दृष्टिसे सूठ हमारी नस-नसमें भिद गया है। इसलिए कार्यकत्तीओं को अपने लिए यह नियम बना लेना चाहिए कि जो बात करना कबूल करें उसे करके ही दम लें। इसमें तिनक भी गलती नकरें। दुसरेसे कोई बचन न लें। उस मंसठमें न पड़ें।

त्रव कार्यकर्तात्रोंसे कार्य-कुशलताके वारेमें दो-एक वार्ते कहना चाहता हं । जब हम कार्य करने जाते हैं तो चालू पीढ़ीके वहुत पीछे, पड़ते हैं । चाल पीढीका तो विशेषण ही 'चालू' है। वह चलती चीज है। उसकी सेवा कीजिए । लेकिन उसके पीछे न पहिए । उसके शरीरके समान उसका मन श्रीर उसके विचार भी एक सांचेमें ढले हुए होते हैं। जो नई वात कहना हो वह नौजवानोंसे कहनी चाहिए। तरुणोंके विचार श्रीर विकार दोनों बलवान होते हैं | इसलिए कुछ लोग उन्हें उच्छ खल भी कहते हैं | इसमें सचाई इतनी ही है कि वे वलवान् श्रीर वेगवान् होते हैं । श्रगर उनके विचार बलवान् हो सकते हैं तो वैराग्य भी जवरदस्त हो सकता है । जैसे-जैसे उम्र वहती है वैसे-वैसे विकारोंका शमन होता जाता है । मोटे हिसावसे यह सच है। लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं। यह कोई शास्त्र नहीं है। हमारी वात चालू पीढ़ीको अगर जंचे तो अच्छा ही है, और न जंचे तो भी कोई हानि नहीं। भावी पीढीको हाथमें लेना चाहिए । युवक ही नए-नए कामोंमें हाय डालते हैं, बूढे नहीं । विकार किस तरह वढते या घटते हैं, यह मैं नहीं जानता। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि वृद्धोंकी अपेचा तरुगों-में त्राशा श्रौर हिम्मत ज्यादा होती है।

दूसरी बात यह है कि कार्य शुरू करते ही उसके फलकी आशा नहीं करनी चाहिए। पांच-दस साल काम करनेपर भी कोई फल न होता देखकर निराश न होना चाहिए। हिंदुस्तानके लोग हजार सालके बूढ़े हैं। जब किसी गांवमें कोई नया कार्यकर्त्ता जाता है तो वे सोचते हैं कि ऐसे तो कई देख चुके हैं। साध-संत भी आये और चले गये। नया कार्यकर्त्ता कितने दिन टिकेगा, इसके विषयमें उन्हें संदेह होता रहता है। श्रगर एक-दो साल टिक

नाया तो वे सोचते हैं कि शायद टिक भी जाय । अनुभवी समाज है। वह अतीचा करता रहता है। अगर लोग अपनी या हमारी मृत्युतक भी राह देखते रहें तो कोई बड़ी बात नहीं।

ग्रामवासियोंसे 'समरस' होनेका ठीक-ठीक मतलब समभाना चाहिए। उनका रंग हमपर भी चढ जाये, इसका नाम उनसे मिलना नहीं है। इस तरह मिलनेसे तद्रपता श्राने लगती है। मेरे मतसे समाजके प्रति श्रादरका जितना महत्त्व है उतना परिचयका नहीं । समाजके साथ समरस होनेसे उसका लाम ही होगा, अगर हम ऐसा मानें तो इसमें अहंकार है। हम कोई पारस पत्थर हैं कि हमारे केवल स्पर्शसे समाजकी उन्नति हो जायगी ? केवल समाजसे समरस दोनेसे काम होगा, यह माननेमें जड़ता है। रामदास कहते हैं, ''मनुष्यको ज्ञानी श्रीर उदाधीन होना चाहिए। समुदायको हौसला रखना चाहिए: लेकिन ग्रखंड ग्रौर स्थिर होकर एकांत-सेवन करना चाहिए ।" वे कहते हैं कि, "कोई जल्दी नहीं है। शांतिसे ग्रखंड एकांत-सेवन करो।" एकांत-सेवनसे त्रारम-परीक्तराका मौका मिलता है । लोगोंसे किस हदतक संवर्क बढ़ाया जाय, यह ध्यानमें त्राता है । ग्रन्यथा ग्रपना निजी रंग न रह-कर उसपर दूसरे रंग चढ़ने लगते हैं। कार्यकर्ता फिर देहातियोंके गका ही हो जाता है। उसके चित्तमें व्याकुलता पेदा होती है स्त्रीर वह ठीक होती है। फिर उसका जी चाहता है कि किसी वाचनालय या पुस्तकालयकी शरण लूं। एकाध बड़े ब्रादमीके पास जाकर कहने लगता है कि मैं दो-चार महीने श्रापका संसंगत करना चाहता हूं। फिर वे महादेवजी श्रीर ये नंदी, दोनों एक जगह रहने लगते हैं ! वह कहता है, ''मैं वड़ा होकर खराव हुन्रा । ग्रव त् मेरे पास रहता है । इसमें कोई लाभ नहीं ।" इसलिए समाजमें सेवाके ही लिए ही जाना चाहिए। वाकीका समय स्वाध्याय श्रीर -ग्रारम-परीक्तण्में विताना चाहिए। ग्रात्म-परीक्तण्के विना उन्नति नहीं हो -सक्ती । ग्रपने स्वतंत्र समयमं हम ग्रपना एकाघ प्रयोग भी करें । कई कार्यकर्त्ता कहते हैं, "क्या करें, चितनके लिए समय ही नहीं मिलता । जरा दैठे नहीं कि कोई-न-कोई श्राया नहीं।" जो श्राये उससे वोलनेमें समय

विताना सेवा नहीं है ! कार्यकत्ताकी स्वाध्याय ख्रौर चिंतनके लिए ब्रालग समय रखना चाहिए। एकांत-सेवन करना चाहिए । यह भी देहातकी सेवा ही है ।

एक वात स्त्रियोंके संबंधमें । स्त्रियोंके लिए कोई काम करनेमें हम ग्रपनी इतक समभते हैं। पौनारका ही उदाहरण लीजिए । व्याकरणके अनुसार जिनकी गराना पुल्लिंगमें हो सकती है ऐसा एक भी ग्रादमी ग्रपनी धोती **ब्रा**प नहीं फीचता । यापके कपड़े लड़की घोती है, ग्रौर माईके कपड़े बहनको धोने पढ़ते हैं । मांकी साड़ी फींचनेमें भी हमें शर्म श्राती है. तो पत्नीकी साड़ी धोनेकी तो वात ही क्या ? अगर विकट प्रसंग आ जाय तो कोई रिश्तेदारन धो देती हैं । श्रीर वह भी न मिले तो पड़ोसिन यह काम करेगी। श्रगर वह भी न मिले और पत्नीकी साड़ी साफ करनेका मौका थ्या ही जाय. तो फिर वह काम शामको, कोई देख न पाए ऐसे इंतजामसे; चुपचाप, चोरीसे, कर लिया जाता है । यह हालत है ! ग्रीर मेरा प्रस्ताव तो इससे विलक्क उलटा है । लेकिन अगर आप मेरी वातपर श्रमल करें तो श्रागे चलकर वे स्त्रियां ही श्रापके कपड़े बना देंगो, इसमें तिनक भी शंका नहीं। एक वार में खादीका एक स्वावलंबन-केंद्र देखने गया। दफ्तरमें कोई सत्तर-पचहत्तर स्वावलंब खादी-धारियोंकी तालिका टंगी हुई थी। लेकिन उसमें एक भी स्त्री नहीं थी। यहां जो सभा हुई उसमें मेरे कहनेसे खासकर हित्रयां भी बुलाई गई थीं । मैंने पूछा, 'यहां इतने स्वावलंबी खादीधारी पुरुष हैं; तो क्या रिजयां न कार्तेगी १" रित्रयोंने जवान दिया, हम ही तो कातती हैं।" तन मैंने खुद कातनेवाले पुरुषोंसे हाथ उठानेको कहा। कोई तीन-चार हाथ उठे। शेप सव स्त्रियों द्वारा काते गये सतके जोरपर स्वावलम्बी थे । इसलिए कहता हूं कि फिलहाल उनके लिए महीन सूत कातिए। श्रागे चलकर वे ही श्रापके कपड़े तैयार कर देंगी । कम-से-कम खादी-यात्रामें पहननेके लिए एक साड़ी अगर आप उन्हें आप वना दें तो भी मैं संतोष मान लूंगा । अगर वे वहां श्रायंगी तो कम-से-कम हमारी वार्ते उनके कानोंतक पहुंचेगी।

#### : 88 :

### चरखेका सहचारी भाव

पुराने जमानेकी बात है। एफ सत्य-वनता, विशुद्धमना साधु वनमें तप करते थे। उनके शांत तपके प्रभावसे वहांके पशु-पत्ती श्रापती बैर-भाव भूल गये थे जिससे वन-का-वन एक श्राश्रम जैसा वन गया था। जिस तपके वलसे वन-केसरीका स्वभाव वदल जाय उससे इंद्रका सिंहासन होलने लगे तो इसमें क्या श्राश्चर्य है १ इंद्रने उससाधुका तप मंग करना तय किया। हाथमें तल-वार ले योद्धाका भेस बना वह साधुके पास श्राये, श्रीर विनती करने लगे— "क्या श्राप मेरी यह तलवार कृपा करके श्रपने पास धरोहरकी भांति रख लेंगे?" न जाने साधुने क्या सोचकर उसकी बिनती मान ली। इंद्र चले गये। साधुने धरोहर संभालकर रखनेकी जिम्मे वली थी, वह दिन-रात तलवार श्रपने साथ रखने लगे। देव-पूजाके लिए पुष्प श्रादि लेने जाते तो भी तलवार साथ होती। श्रारंभमें उन्होंने विश्वासके नाते तलवार श्रपनाई थी, धीरे-धीरे तलवारपर उनका विश्वास जमता गया। तलवार नित्य साथ रखते-रखते तपस्यासे श्रद्धा जाती रही। यह वात उनके च्यानमें भी न श्राई। साधु कृर हो गया, इंद्रका सिंहासन स्थिर श्रार निर्भय हो गया श्रीर वनके हरिण उरके मारे कांपने लगे।

रामचंद्रजीके दंडक वनमें घूमते समय उनके हाथों कहीं हिंसा न हो जाय, इस विचारसे यह सुन्दर कथा सीताजीने उनसे कही थी। हर वस्तुके साथ उसका सहचारी भाव आता ही है। इस कथाका इतना ही भाव है। जैसे स्वीके सभीप उसकी किरणों वैसे ही वस्तुके सभीप उसका सहचारी भाव होता है।

हम कहते हैं चरलेका सर्वत्र प्रचार हो जाय तो स्वराज्य मिला ही समिक्किए | इसका मतलव बहुतोंकी समक्तमें नहीं ख्राता | कारण, चरलेके सहचारी भाव उनके ध्यानमें नहीं ख्राते | घरमें एक चरखा ख्राते ही ख्रपने साथ कितनी भावनाएं लाता है, यह हम नहीं जानते। विजलीकी भांति सारा वातावरण पल भरमें वदल जाता है। राजाके वाहर निकलनेपर हम कहते हैं—''राजाकी सवारी निकली है।" चरखा घरके भीतर ब्रामा तो चरखेकी सवारी भीतर ब्राती है। इस सवारीमें कीन-कीनसे सरदार शामिल होते हैं, इसपर विचार करें तो 'चरखेसे स्वराज्य' का रहस्य समक्षमें ब्राजाय।

थोड़े दिन हुए एक धनिक सज्जनने जिन्होंने कांग्रेसके नियमानुसार हाल-में ही चरखा कातना शुरू किया था, चरखेके विषयमें श्रुपना यह श्रानुभन बताया था। ''पहले मेरे मनमें चाहे जैसे-तैसे व्यर्थ विचार श्राया करते थे। चरखा कातना शुरू करनेपर यह बात श्रपने-श्राप बंद हो गई। बीचमें एक बार जीमें श्राया कि बड़े लोग मोटर रखते हैं, में भी एक मोटर लूं। पर तुरत ही यह विचार हुश्रा कि एक श्रोर चरखा श्रीर वृसपी श्रोर मोटरके पीछे मेरा पैसा विदेश जाय, यह ठीक नहीं। मोटरके बिना मेरा कोई काम श्राटका भी नहीं है। यह श्रानुभव एक-दोका नहीं; बहुतोंका है। चरखेके सहचारी भावोंमें गरीबोंके प्रति सहानुभृति, गरीबीकी कद्र श्रीर उसमें ही रस मानना एक महत्वपूर्ण भाव है। गरीब श्रीर श्रमीरमें एकता लानेकी सामध्य जितनी चरखेमें है उतनी श्रीर किसी चीजमें नहीं।

गरीव थ्रौर स्रमीरका भगड़ा सारी दुनियाको परेशान कर रहा है। इसे मिटानेकी शक्ति स्रकेले चरखेमें ही है। गरीव-स्रमीर एक हा जायं तो स्वराज्य मिलते कितनी देर १

श्राज श्रपने समाजके, श्रंषा मजदूर, लंगड़ा पंडित, ये दो भाग हो गये हैं। सुशिचितों में स्वराज्यकी मावना है पर कार्य करनेकी शक्ति नहीं। श्रशि-चितों में कार्य करनेकी शिवत है तो भावना नहीं। श्रंषे श्रौर लंगड़ेकी इस जोड़ीको जोड़नेकी कला केवल चरलेमें है। यों तो चरला एक सीधी-सादी-सी चीज दिलाई देता है। श्रौर है भी वह ऐसी ही। पर इस सीधी-सी वस्तुके लिए भी बढ़ई, लुहार, चमार श्रादिके चरणों में वैठना पड़ता है। श्रपने छोटे भाईको मेंने एक बढ़ईके पास काम सीखनेको रला था। शुरू-शुरूमें तो वढ़ई वड़े श्रदबसे सिखाता-वताता था, पर थोड़े दिन बाद ही उसे मालूम

हो गया कि मेरा शिष्य और वार्तोंमें चाहे विद्वान् हो पर इस काममें मूल है। फलतः एक दिन धमकाकर बोला "इतना बताया तो भी 'त्' नहीं समक्तता ?" शुरू-शुरूमें वह 'तुम' कहता था। लेकिन उम्र छोटी होते हुए भी जब उसके मुं हसे 'तू' निकलपड़ा तो मुक्ते आनंद हुआ। जान पड़ा स्वराज्य पास आ गया है। एक वार में चरला कात रहा था, एक देड़ बुनकर मुक्तसे मिलने आया। (यह संबोग भी चरलेके आंदोलनके विना नहीं आता।) में कावते-कातते उसके साथ बातें करता जाता था। तकुएमें कुछ दाप था जिससे अच्छा कातते नहीं बनता था। उस देड़के ध्यानमें तुरंत यह बात आ गई थी और क्या दोप है, यह उसने मुक्ते बताया। मुक्त जैसे 'विद्वान्'को सिखानेमें उसको कितना आनंद आया होगा और हम एक दूसरेके कितने पान आये होंगे! सुशिक्तित आंर अशिक्तित एक हो जायं तो स्वराज्य क्यों न मिले ?

त्राज हिन्दू-मुसलमानके क्तगड़ों का प्रश्न वड़ा विकट हो गया है। में सम-कता हूं कि इसे हल करने की शिवत भी केवल चरखें में ही है। प्रत्येक मंदिर क्रीर मसिजदमें चरखें प्रवेश हो जाय तो सब क्तगड़े खत्म होजायं। अवश्य ही, ज्ञाजकी पिरित्थितमें ऐसा होने के लिए भी दूसरी कितनी ही वस्तुर्ज्ञों की सहायता दरकार होगी। लेकिन चरखा कातनेवाला, कोई भी हिन्दू या मुसल-मान एक दूसरेका सिर तोड़नेको कभी तैयार न होगा, यह बात पक्की है। जिस तरह तलवारको साथ रखते-रखते मनुष्य हिंसक बन जाता है उसी तरह चह-चरखें के स्वयंत्रे शांत चन जाता है। शांति या अहिंसा ही चरखेंका सहचारी भाव है। समाजमें शांति स्थापित हो श्रीर उससे हिन्दू-मुस्लिम क्तगड़ोंका ग्रांत हो जाय तो स्वराज्य क्यों न मिले ?

चरखेके सहचारी भावोंके यथार्थस्वरूपका वर्णन नहीं किया जा सकता । श्रीर किया भी जाय तो केवल पढ़कर वह सममा नहीं जा सकता । उसके लिए तो खुद चरखेसे ही दोस्ती करनी होगी। दोस्ती पक्की होते ही चरखा खुद ही श्रवने सब रहस्य बता देता है । उसकी संगीत-मधुर-वाणी एक बार कानमें पड़ी कि सारी कुशंकाएं मिटी समिमए। इसलिए यह लेख पूरा करने- के पचड़िमें न पड़कर, उसका बाकी हिस्सा पाठक चरखेमेंसे कात लें। उनसे

इतनी प्रार्थना करके मैं यही विश्राम लेता हूं।

#### : 83 :

## सारे धर्म भगवान्के चरण हैं

पिछले दिनों वंबईमें इस्लामके एक ऋष्येता श्रीसुहम्मदऋलीका 'कुरानके ऋष्ययन' पर एक माषण हुऋा था। उसमें उन्होंने जो विचार प्रकट किये थे वैसे ऋाजकलके ऋसहिष्णु युगमें वहुत कम सुनाई देते हैं।

उन्होंने कहा, "कुरानके उपदेशके संबंधमें हिन्दुश्रों या ईसाइयोंके दिलोंमें होने वाली विपरीत भावनाश्रोंकी जिम्मेदारी मुसलमानोंकी है। परधमोंके विषयमें जो वृत्ति कुरानकी मानी जाती है, उसके लिए वस्तुत: कुरान जिम्मेदार नहीं है, बिल्क वे चंद मुसलमान हैं जो कुरानके उपदेशके खिलाफ श्राचरण कर रहे हैं। कुरानका उचित रीतिसे श्रध्ययन करनेसे विदित होगा कि कुरानकी कसे जहां-जहां ईश्वर-शरणता है वहां-वहां इस्लाम है। मैं खुद किसी समय नास्तिक श्रीर ऊपरी—श्रयांत् हिन्दू-विरोधी या ईसाई-विरोधीके श्रथमें—मुसलमान था। पर कुरान पढ़नेपर इस्लामका श्रसली श्रथ मेरी समक्तमें श्रा गया श्रीर श्राज मैं एक सच्चे हिन्दू या सच्चे ईसाईको श्रसली सुसलमान समक्त सकता हूं।"

यह दृष्टि शुद्ध है। सच्चे हिंदूमें मुसलमान हैं श्रीर सच्चे मुसलमानोंमें हिंदू है। हसमें पहनानने मरकी शक्ति होनी चाहिए। विद्यलका उपासक विद्यलकी उपासना कभी नहीं छोड़ेगा। वह जनममर विद्यलका ही उपासक रहेगा। लेकिन वह रामकी उपासनाका विरोध न करेगा। वह विद्यलमें भी राम देख सकता है। यही वात रामोपासकपर लागू है। उसे रामकी मूर्तिमें विद्यलके दर्शन होते हैं १%

<sup>%</sup> तुलसीदासनीने कहा नहीं है—मोर मुक्कट कटि काछनी, भले चने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नमें, धनुष बाग लो हाथ।"

धर्माचरण एक उपासना है। उपासनामें विरोधकी गुंजायश नहीं। जैसे 'राम' श्रोर 'विडल' एक ही परमेश्वरकी मूर्जियां हैं, श्रोर इसलिए उनमें विशिष्टता होते हुए भी उनका विरोध नहीं है; वैसे ही हिन्दू-धर्म, मुस्लिम-धर्म इत्यादि एक ही सत्य-धर्मकी मूर्जियां हैं, इसलिए उनमें विशिष्टता होते हुए भी विरोध नहीं है। जो ऐसा देखता है वही वास्तवमें देखता है।

रामकृष्ण परमहंसने मिन्त-भिन्न धर्मोंकी साधना स्वयम् करके सब धर्मोंकी एकरूपता प्रत्यक्त कर ली । तुकारामने अपनी उपासनाके सिवा दूसरे किसीकी उपासना न करते हुए भी सारी उपासनाओंकी एक बाक्यता जान ली । जो स्वधर्मका निष्ठासे आचरण करेगा उसे स्वभावतः ही दूसरे धर्मोंके लिए आदर रहेगा । जिसे पर-धर्मके लिए अनादर हो उसके बारे में समक्त लीजिए कि वह स्वधर्मका आचरण नहीं करता ।

धर्मका रहस्य जाननेके लिए न तो कुरान पढ़नेकी जरूरत है, न पुराण् पढ़नेकी; सारे धर्म भगवान्के चरण हैं, इतनी एक बात जान लेना बस है।